| विषय , पृष्ठ                     | विषय                     | पृष्ठ         |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|
| जुलावकी दवा लेनेके वाद           | ्रे श्रीष्ममे जुलांव ••• | ३२७           |
| ् रोगी क्या करे ? " ३२०          | हर मौसमका जुलाव "        | ३२=           |
| जुलावके दस्तोमें क्या निक-       | अभया मोदक "              | ३२८           |
| लता है ? ३२१                     | काले दानेका जुलाव "      | ३२६           |
| अच्छा जुलाव होनेकी पहचान३२१      | निशोथ और त्रिफलेका       | •             |
| चत्तम दस्त न होनेके उपद्रव ३२२   | जुलाव                    | ३२६           |
| उत्तम जुलाब न होनेपरउपचार३२२     | 1                        | 330           |
| श्रत्यन्त दस्त होनेके उपद्रव ३२२ | हकीमी जुलाव "            | 339           |
| -श्रत्यन्त दस्त होनेके उपद्रवी-  | · जुलावपर हकीमी हिदायतें | <i>1</i> ₹३२  |
|                                  |                          |               |
| का उपचार " ३२२                   | शरीरके तेरह वेग "        | ३३४           |
| जुलाववालेको श्रपध्य " ३२४        | ्पेशावके रोकनेसे 🛒 🐪     |               |
| श्रगर पहले दिन दस्त कम हो        | रोगोत्पत्ति              | ३३४           |
| तव क्या करना चाहिये ?३२४         | पाखानेके रोक नसे रोग     | ३३४           |
| जुलावके दिन पथ्य 🕶 ३२४           | शुक्र , ,, ,,            | ३३४           |
| - जुलाव पच चाय श्रीर उपप्रव      | श्रधोवाकु " "            | ३३४           |
| हो तव ? े ३२.                    | वसन्- ॥ ॥                | ३३६           |
| -जुलाव-सम्बन्धी जरूरी वाते २२५   | र्जीक ,, ,,              | ३३६           |
| नमन और विरेचनके लिए              | डकार " "                 | ३३६ँ          |
| उत्तम ऋतुएँ ३२६                  | जॅभाई , ,                | ३३७           |
| अलग-अलग ऋतुओं के अलग-            | मूख ,, ,,                | ३३=           |
| श्रलग जुलाव • ३२६                | प्यास ,,                 | ३३८           |
| वर्षा-ऋतुमं जुलाव " ३२६          | त्रॉसुत्रों ,, ,,        | 335           |
| ःशरद्-ऋतुमे जुलाव " ३२७          | र्नीद् ",                | ३३६           |
| हेमन्त-ऋतुमें जुताव " ३२७        | सॉस                      | 330           |
| -शिशिर और वसन्तमे जुलाव ३२७      | चरक भगवान्क उपदेश३३६-    | - <b>३</b> ४० |
|                                  |                          |               |



### आयुर्वेद ।

ऋषियोने लिखा है,—"शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्माके मंयोग या मेलको "आयु" अर्थान उम्र कहते हैं, और जिस शास्त्र से आयुका ज्ञान और उसकी प्राप्ति होती है, उसे "आयुर्वेट" कहते हैं।" चरक मुनिने लिखा है:—

> हिताहितसुंखेदुःखमायुस्तस्यं हिताहितम् । मानञ्च तञ्च यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते ॥

जिससे श्रायुके हिताहितका ज्ञान श्रौर उसका परिणाम मालूम हो, उसे "श्रायुर्वेद" कहते है। श्रौर भी लिखा है:—

श्रायुर्हिताहितं व्याधि निदानं शमनं तथा । े विद्यते यत्र विद्वदि्भः स चायुर्वेद उच्यते ॥

जिसमे श्रायुका हित, श्रहित, रोगका निदान श्रौर शमन हो— उसको विद्वान् "श्रायुर्वेद" कहते है।

इस जगत्मे ऐसा कोई विरलाही प्राणी होगा, जो नीर्घायु न चाहता होगा। जीवनका ऐसा मोह है, कि घोर कष्टोमे फॅसा हुआ प्राणी, यद्यपि असह्य शारीरिक और मानसिक क्लेशोके मारे जवानसे तो मृत्युको त्रावाहन करता रहता है, किन्तु जब मृत्यु सामने दिखलाई देती है, तब श्रौर भी कुछ दिन जीते रहनेकी त्राकांचा प्रकट करता है। इससे सिद्ध होता है कि, प्रत्येक प्राणी जो इस जगत्मे श्राया है, जल्दी ही यहाँसे विदा होना नहीं चाहता। जब यही वात है, तब मनुष्य-मात्रको थोड़ी या बहुत वह विद्या श्रवश्य सीखनी चाहिये, जिससे रोगोके निवानकारण श्रौर उनकी शान्तिक उपाय मालूम हो। रोग होनेका क्या कारण है, कौन रोग है, इस रोगका नाश कैसे होगा, किन बातोसे त्रायुकी वृद्धि त्रौर किनसे त्तय होता है, मनुष्य किस तरह श्रकाल मृत्युसे बच सकता है और किस तरह परमायुकी प्राप्ति हो सकती है-ऐसी-ऐसी बाते ''श्रायुर्वेद" मे विस्तारसे लिखी है, इसलिये प्रत्येक मनुष्यको, जो श्रपना या पराया भला चाहता है, संसारमे कोई बड़ा काम करनेका श्रभिलाषी है, श्रायुर्वेद-विद्या श्रवश्य दिल लगाकर पढ़नी, समभनी श्रौर सीखनी चाहिये।



## अग्युर्वेदकी उत्पत्ति । अग्युर्वेदकी उत्पत्ति ।

जिल्ला ज इस भूतलपर जितने देश है, सभीका आयुर्वेद अलग-अता है, परन्तु सब देशोंके आयुर्वेदोंकी उत्पत्ति हमारे आयुर्वेदसे ही हुई है। हमारा आयुर्वेद सबसे पहला और आदि है, इसको सप्रमाण हम आगे लिखेगे। पहले हम यह बतलाते है कि, हमारे आयुर्वेदका जन्म केंसे और कब हुआ, हमारे यहाँ कांन बड़े-बड़े आयुर्वेदके जानने और लिखनेवाले बिद्वान् हुए, उन्होंने कौन-कौनसे प्रन्थ लिखे, उनमेसे कोन-कोनसे प्रन्थ उच श्रेणोंके और कौन-कोनसे निम्न श्रेणींके है।

श्रायुर्वेदकी उत्पत्तिका यथार्थ समय निश्चित करना, हमारे लिये तो सर्वथा श्रसम्भव ही है। श्रनेक विद्वानोने इस विपयमे दिमाग लड़ाया श्रीर श्रव भी लड़ा रहे है, परन्तु सश्ची कामयावी श्राज तक किसोको न हुई, श्राजतक कोई भी मंजिल मकसूद तक न पहुँचा, सभी इधर-उधर लटकते रह गये। कोई कुछ कहता है श्रीर कोई कुछ, सबका मत भी एक नहीं।

यद्यपि थोड़ी बहुत श्रद्धरेजी हमने भी पढ़ी है, श्राजकलके विद्वानों की रायोपर विचार भी किया है, तो भी उनकी दलीले हमारे कमजोर दिमागमे नहीं घुसती, हमारे खयालात उसी पुराने ढरेंके है, जिनकी कि श्राजकलके बाबू या मिस्टर दिल्लगी उड़ाया करते है। यद्यपि हम श्रायुर्वेदके जन्मकी सन् श्रोर तारीख नहीं दे सकते, पर यह दावेके साथ कह सकते है, कि हमारा श्रायुर्वेद संसारमे सबसे पुराना श्रीर पहला है। सुनते है, वेदोंमे इसका जिक्र है, इसलिये यह वेदोंके जमाने का है। वेद यदि श्रनन्तकाल या लाखों-करोड़ों वर्षोंसे है, तो "श्रायु-

र्नेद" भी लाखो-करोड़ों वर्षोंसे हैं, यदि आजकलके विद्वानीं के मतानु-सार वेद चार छैं हजार वर्षोंसे हैं, तो यह भी चार छैं हजार वर्षोंसे हैं। यदि हम, थोडी देरके लिये, वेदोंको चार छैं हजार वर्षोंका भी मानले, तो भी हमारे इस कथनमें, आयुर्वेट सबसे पुराना और पहला है, कोई दोप नहीं आता, इसकी प्राचीनतामें बट्टा नहीं लगता। माफ कीजिये, हमें च्या कहना था और च्या कहने लग गये। आयुर्वेद की उत्पत्तिकी बात लिखते-लिखते, जोशमें आकर, उसकी प्राचीनताका राग अलापने लग गये। अच्छा, पहले उत्पत्तिकी बात ही सुनिये।

किसी जमानेमे 'श्रायुर्वेद' का सार-सर्वस्व लेकर ब्रह्मदेवने श्रपने नामसे एक प्रन्थ रचा श्रोर उसका नाम रक्खा ''ब्रह्मसंहिता''। उस ग्रन्थमे एक लाख श्लोक थे, पर श्राजकल वह कही नहीं मिलता।

अपनी पुस्तक रचनेके बाद ब्रह्मदेवने, ससारके जिपकारके लिये, दच्च प्रजापितको आयुर्वेद पढ़ाया। दच्च प्रजापितने दोनो अश्वनीकुमारो को आयुर्वेदकी शिच्चा दी। उन दोनो भाइयोंने इस विद्यामे वड़ी भारी उन्नित की और खूब नाम कमाया। उनकी अद्भुत चिकित्सा-प्रणाली पर देवराज इन्द्र दिलोजानसे मोहित हो गये। उन्होंने स्वय यह विद्या अश्वनीकुमारोसे सीखी। सुरपुरीमे ये दोनो भाई ही देवताओका इलाज करते थे।

महर्षि आत्रेयने राजा इन्द्रसे आयुर्वेद सीखा। उन्होने अग्निवेश, भेड, जातूकर्ण, पराशर, चीरपाणि और हारीतको आयुर्वेदकी शिचा दी। इन्होने आयुर्वेदमे पारदर्शिता प्राप्त करके, अपने-अपने नामसे आलग-अलग प्रनथ लिखे।

श्रमिवेश हारीत श्रादि ऋषियोके व्रन्थोका सारमर्म लेकर श्रीर श्रपनी श्रोरसे कुछ घटा बढ़ाकर चरक श्राचार्य्यने श्रपने नामसे एक व्रन्थ रचा। इसी व्रन्थका नाम श्राजकल "चरक" के नामसे संसारमें प्रसिद्ध है। "चरक" की संसारमें बड़ी प्रतिष्ठा है। कहते हैं, "चरक" पढ़े बिना जो चिकित्सा करता है, वह वैद्य नहीं यमदूत है। पाश्चात्य विद्वानोंने भी लिखा है, यदि संसार में "चरक" की रीति से चिकित्सा की जाय, तो संसार आजकल की तरह रोग-पीड़ित न हो। हमारे यहाँ वाले भी चिकित्सा के लिये "चरक" की बड़ी तारीफ करते है। कहा है:—

> निदाने माघवः श्रेष्ठः सूत्रस्थाने तु वाग्मटः । शारीरे सुश्रुतः प्रोक्तः चरकस्तु चिकित्सिते ॥

रोगो का निदान-कारण जानने के लिये "माधव निदान" सर्वश्रेष्ठ प्रन्थ है, सूत्रो के लिये "वाग्भट्ट" सर्वोत्तम है, शारीरिक ज्ञान के लिये "सुश्रुत" श्रौर चिकित्सा के लिये "चरक" सबसे उत्तम है।

चरक मे गद्य (Prose) और पद्य (Verse) दोनो है। यह वड़ा किठन प्रन्थ है, इसी से साधारण वैद्य इसे नहीं पढ़ते, पर ऊपर कह आये है, कि "चरक" बिना अच्छी चिकित्सा नहीं आती, इसिलये वैद्यकका व्यवसाय करनेवाले को "चरक" अवश्य पढ़ना चाहिये। यह प्रन्थ सूत्रस्थान, विमानस्थान प्रमृति आठ भागों मे विभक्त है। सूत्रस्थान मे हजारो काम की वाते, संचे पमे, बड़ी ही खूबीसे लिखी गई है। इस भाग के पढ़ने से वैद्य को काम की हजारो बातें माल्म हो जाती है। विमानस्थानमे रसायन अर्थात् फिजियोलॉजी और केमिष्ट्री का संचिष्ठ वर्णन है। इसमे न्यायशास्त्रका अविक अंश हे, इससे मामूली अक्ल वालोको यह भाग बुरा माल्म होता है। शरीरस्थानमे शरीरके अङ्गो के वर्णन के सिवाय वेदान्त, सांख्य और वैराग्य का जिक्र बड़ी ही खूबीसे किया गया है। आठवॉ सिद्धि स्थान है। इसमे कुछ सवाल-जवाव बड़े ही कामके है। सारांश यह, कि इस प्रन्थका प्रत्येक भाग बड़ा ही उपयोगी है।

चरक के बाद "सुश्रुत" का नम्बर है। यह महात्मा विश्वामित्र के पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता की आज्ञा से, प्राणियों के उपकारार्थ,

एक सौ ऋषिपुत्रों के साथ, काशी जाकर, काशिराज दिवोदास से आयुर्वेद सीखा। कहते हैं, महाराज दिवोदास धन्वन्तिर के अवतार थे। उन्होंने इन्द्रके कहने से इस लोक में जन्म लिया था। काशिराज सभी ऋषिपुत्रोंको आयुर्वेद सिखाते थे, मगर उनके शागिदोंमें सुश्रुत सबसे तेज थे। आप गुरुके उपदेशों को खूब ध्यान लगाकर सुनते थे। कहते हैं, इसीसे आपका नाम "सुश्रुत" पड गया।

सुश्रुतने पढ़-लिखकर अपने नाम का जो प्रन्थ लिखा, उसीको आज कल 'सुश्रुत कहते हैं। इस प्रन्थ में जर्राही या सर्जरी खूब अच्छी तरह लिखी है। सुश्रुतसे अच्छी अस्त्र-चिकित्सा हमारे और किसी प्रन्थ में नहीं है। इसमें रोगों की संख्या और चिकित्सा भी चरकसे अधिक है। यह प्रन्थ पांच भाग और एकसों बीस अध्यायोमें विभक्त है। इन पॉचोंके सिवा एक "उत्तरतन्त्र" और है। उसमें ६६ अध्याय है और उसमें चिकित्सा खूब ही अच्छे ढग से लिखी है। चरकसे यह प्रन्थ कम नहीं है, अतः वैद्यों को इसे भी अच्छी तरह पढ़ना चाहिये क्योंकि केवल एक शास्त्र के पढ़ने से कोई वैद्य नहीं बन जाता। यो तो जो एकमें है वहीं सबसे है, पर बारीक नजरसे देखा जाय, तो जो एकमें है वह दूसरे में नहीं, इसीसे जितने अधिक प्रन्थ देखे जायं उतना ही अच्छा हो।

चरक और सुश्रुत के बाद "वाग्भट्ट" का नम्बर है। यह ग्रन्थ भी अन्वल दर्जेका समभा जाता है। चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट—इन तीनों को ही "वृद्धत्रयी" कहते हैं। जो इन तीनों को पढ़ लेते हैं, वह अच्छे वैद्य समभे जाते हैं।

ं वाग्भट्ट महोदय महाभारतके जमानेमे थे। कहते हैं, आप महाराज युधिष्ठिरके प्रधान वैद्य थे। किसी-किसीने लिखा है कि, आप ईसा से दो सौ वर्ष पहले हुए थे। खेर, कुझ भी हो, इसमे जरा भी संशय नहीं कि, आप अपने समय के नामी वैद्य हुए। खोपने चरक और सुश्रुतका सहारा लेकर जो ग्रन्थ लिखा है, उसका नाम "अष्टाङ्ग हृदय" है; पर वह "वाग्मट्र" के नामसे अधिक प्रसिद्ध है।

वाग्महके वाद "वङ्गसेन" का नम्बर है। कोई कहता है, श्राप विक्रमकी ग्यारहवी शताव्दीमें हुए और कोई कहता है कि, चार-पाँच सौ वर्ष पहले श्राप बङ्गालमें मौजूद थे। श्रापने मी—चरक, सुश्रुत श्रीर वाग्महके श्राधारपर—अपने नामसे एक प्रन्थ लिखा है जो "वङ्गसेन" के नामसे मशहूर है। श्रापकी चिकित्सा-पद्धित वहुत ही उत्तम है। श्रापने जो लिखा है, वह बहुत ही सरल रीतिसे लिखा है, श्रीर ऐसे अच्छे ढॅगसे लिखा है कि, जो विषय दूसरे प्रन्थोंमें श्रासानीसे समक्तमें न श्राता हो, वह इसमें बड़ी ही श्रासानीसे समक्तमें श्रा जाता है। इसके सिना, इसमें एक श्रीर खूनी है कि जो विषय श्रीर प्रन्थोंमें नहीं है, वह भी इसमें मिलते है। यह प्रन्थ भी वैद्योंके पढ़ने-योग्य है।

वङ्गसेनके बाद माधवाचार्य-लिखित "माधव-निदान" का नम्बर है। कहते हैं,—आप ईसाको बारहवी सदीसे, विजयनगरके राजा के प्रधान मन्त्री थे। सुप्रसिद्ध सायण आचार्य्य आपके भाई थे। आपने अलग-अलग विपयोपर अनेक प्रन्थ लिखे हैं, पर चिकित्सा-शास्त्रके सम्बन्धमे आपका लिखा "भाधव निदान" ही सर्वोत्तम है। यद्यपि इसमें आजकलके अनेक रोगोके निदान नहीं है तथापि इस कामके लिये इससे अच्छा प्रन्थ और नहीं है, इसीसे प्रत्येक वैद्य इसे

माधवनिदानके बाद "भावप्रकाश" है। इसके लेखक मदरास-प्रान्त के रहनेवाले भाविमश्र महोदय है। आपने भी अपने नामसे एक अन्थ लिखा है। उसका नाम ही "भावप्रकाश" है। यद्यपि आपने अपना अन्थ चरक, सुश्रुत आदि के आधार पर लिखा है, तथापि आपने अपनी औरसे भी खूब काम किया है। पोच्यू गीज या पुर्त्तगाल-निवासी आपके समयमे भारतमे आगये थे, इससे आपने फर्डिस्थानसे आनेवाले फिरंग़ प्रभृति रोगोका भी जिक्र किया है। यह प्रन्थ भी वैद्योके पढ़ने-योग्य है।

भावप्रकाश के वाद "शाङ्ग घर" का नम्बर है। शाङ्ग घर नाम के किसी आचार्य्यने अपने नाम से यह अन्थ लिखा है। आपने और सब विषय बिल्कुल संदोप में लिखकर, रोगों के नाश करनेवाले नुसखे खूब ही अच्छे लिखे है। मालूम होता है, आपने अपने आजमाये हुए नुसखे ही इस अन्थमें लिखे है, क्योंकि समयपर इस अन्थके नुसखे अक्सर, अकसीर का काम दिखाते है।

इन प्रनथरत्नोके सिवा और भी चक्रवत्त, वैद्य-विनोद, वैद्यमनोत्सव भैषज्यरत्नावली प्रभृति अनेक वैद्यक-सम्बन्धी प्रनथ है, पर भिषक-श्रोष्ठ पिण्डतवर लोलिम्बराज महोदयका लिखा "वैद्यजीवन" नामक प्रनथ हमें बहुत पसन्द है। अपनी प्रियतमाके प्रश्नोके उत्तरके मिससे, अनेक रोगोके अचूक नुसखे कह डाले है। आपने भी अपने परीचित नुसखे ही कहे है, ऐसा मालूम होता है। आपके छोटेसे काव्यके पढ़नेमें बड़ा मजा आता है।

हमने ऊपर जिन-जिन यन्थों नाम लिखे हैं, उनको गुरुसे अच्छी तरह पढ़ लेनेपर, मनुष्य "पूर्णवैद्य" हो सकता है। परन्तु जिस तरह आजकलके वकील विकालत पास कर लेनेपर भी, सदा "ला रिपोर्टी" को देखते रहते हैं, उसी तरह वैद्यों को भी अनेक वैद्यों के अनेक यन्थ, जहाँ तक मिल सके, मॅगा-मॅगा कर पढ़ने और मनन करने चाहिये।





मारा आयुर्वेद संसारमे सवसे प्राचीन और पहला है, विन्तु ऊपर हमने यह वात हम ऊपर लिख आये है, किन्तु ऊपर हमने अपने कथनके सिवा और कोई प्रमाण नहीं दिया, इसीलिये यहाँ हम कुछ पाश्चात्य विद्वानोके वचन उद्धृत करके, अपने कथनकी पृष्टि करनेमे कोई ऐव नहीं समभते।

प्रोफेसर रायली साहव लिखते है,—"हिन्दुस्रोका स्रायुर्वेद पुराना है। स्रव और यूनानवालोसे वहुत पहलेका है।"

शोफेसर विल्सन महोदय लिखते हैं,—"भारतमे वहुत शाचीन काल से चिकित्सा, ज्योतिष श्रौर दर्शन शास्त्रके पारदर्शी विद्वान् मौजूद है।"

पिष्डतवर राइट आनरेविल एलिफिन्सटन महोदय लिखते है,—
"भारतवर्षसे ही यूरोपवालोने चिकित्सा-विद्या सीखी थी। हिन्दुओंका
रसायन शास्त्रका ज्ञान विस्मयजनक है एवं आशा और अनुमानसे
अधिक है।"

"अयुल-उल" नामक एक अरवी-अन्थमे लिखा है,—"आठवीं सदीमे, हिन्दुस्तानके पिएडत बगदादकी राज-सभामे आयुर्वेद और ज्योतिषकी शिक्ता देते थे। सरक, ससैस और वेदान,—ये तीन चिकित्सा अन्थ हिन्दुस्तानसे अरबमे लाये गये थे।"

अरवसे इन प्रन्थोंका अनुवाद यूरोपमे गया। सत्रहवी शताब्दी तक, अरवकी चिकित्सा-प्रणाली यूरोपीय चिकित्साकी मूल थी।

प्राचीन भारतवासी मुर्दोंको चीर-फाड़ कर ज्ञान लाभ करते थे और श्रस्त-चिकित्सा भी करते थे, जिसके लिये वे १२७ प्रकारके श्रस्त व्यवहार करते थे।

डाक्टर रायली ने लिखा है,—''वास्तवमे यह बड़ी ही विस्मयकर वात है कि, उस समयके चिकित्सक मुर्देकी पथरीको काटकर वाहर निकाल लेते थे, यन्त्रो द्वारा पेटसे वचेको निकाल सकते थे। भारत-वासियों ने ही सबसे पहले रसायन विद्याकी आलोचना आरम्भ की थी। धातु-द्वारा वनी हुई औषिधयोके सेवनकी व्यवस्था भी चरक-सुश्रुतमें पाई जाती है।"

ईसामसीहसे चार शताब्दी पहिले, यूरोपके दिग्विजयी सिकन्दरकी सेनाकी चिकित्साके लिये हिन्दू वैद्य नियुक्त हुए थे। असाध्य रोगोके नष्ट करनेके लिये, वह बहुतसे भारतीय वैद्योके, वढ़े मान-सम्मानसे अपने साथ ले गया था।

ईरानके ललीका हारू रशीद अपनी चिकित्साके लिये हिन्दू वैद्योको रखते थे।

प्रसिद्ध हकीम जालीनूस अपनी पुस्तकमें लिखता है— "आयुर्वेदविद्या "पहले हिन्दुस्तानसे मिश्रमे और मिश्रसेयूनान और अरवमे गई।
मेरे उस्ताद हकीम अफलातून ने हिन्दुस्तान जाकर 'कालज्ञानके' ३६ लक्षण और वहुतसे प्रन्थ पढ़े थे। उनका सारभाग वह एक तख्ती पर लिख कर गलेमे लटकाये रहते थे। उस तख्तीकी विद्याको वह किसी शागिर्वको न सिखाते थे। मरते समय उन्होने अपनी बीबीसे कहा कि, मेरे मरने पर इस तख्तीको मेरी कन्नमे गाड़ देना। उनकी बीबी ने उनके मरने पर वह तख्ती उनके साथ कन्नमे गड़वा दी। मुक्ते इस बातसे बड़ा अचन्मा हुआ। एक रोज कन्न खोद कर मैंने वह तख्ती निकाल ली। पीछेसे मैने उस विद्यामे अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। मेरी देखा-देखी अरस्तू और उनके शिष्योने भी हिन्दुस्तान जाकर चिकित्सा-शास्त्र पढ़ा।"

एक चिकित्सा-शास्त्र ही नहीं और भी श्रनेक विद्याये भारत से ही सब देशोमे पहुँची है। गणित-शास्त्र,दशमलव,रेखागणित, त्रिकोणिमिति श्रीर बीज-गणितका भी सबसे पहिले भारतमे ही श्राविष्कार हुआ था।

पिडतवर कोलब्रुक और वेषटनी साहव के मत से भारत में ही ज्योतिष-विद्या की चर्चा सबसे प्रथम हुई। ईसाकी पाँचवी शताब्दी में आर्यभटने चन्द्र और सूर्यप्रहणका वास्तविक कारण और पृथ्वी का मेरुटएडपर आवर्त्तन आविष्कार किया था। उन्होंने पृथ्वीकी परिधिका जो निर्णय किया था, उसमें और पाश्चात्य पिडतों के निर्णय में चहुत ही कम प्रभेद है। पृथ्वी का गोल होना भी प्राचीन भारतने स्थिर कर लिया था।

जर्मन पिखत सोपनहर साहवने लिखा है,—"ईसामसीहके धर्मका मूल भारतवर्ष ही है। इसीसे ज्ञात होता है, कि सम्भवतः भारतसे ही ईसाई धर्म गृहीत हुआ है।"

फरासीसी-दार्शनिक कुळ्जने लिखा है, "भारतके दर्शनमें ऐसा गम्भीर सत्य भरा हुआ है कि, पाश्चात्य पिष्डत गम्भीर गवेषणा कर चुकनेपर जिस स्थानपर पहुँचे हैं, वहॉपर प्रत्येक दर्शनके सत्यको देखकर स्तम्भित हुए है। उससे आगे वढ़ने की शक्ति उनमे नहीं है। हम लोग भारतके दर्शनके आगे सिर भुकाकर वाधित है। हम लोग इस वातको स्वीकार करनेको वाध्य है, कि सर्वश्रेष्ठ दर्शन—मानव जातिके शैशव चेत्र—पूट्वी प्रदेशमें ही सबसे पहिले उत्पन्न हुआ है।"

पिडतवर मेक्समूलर महोदयने लिखा है,—"भारतका वेदान्त सर्व्योत्कृष्ट धर्म श्रोर सर्व्योत्कृष्ट दर्शन है।"

संगीतने भी सबसे पहले भारतमे ही जन्म-ग्रहण किया था। भारतके सप्त स्वर फारस होकर अरब मे पहुंचे और वहाँसे ग्यारवी शताब्दीके आरम्भमें यूरोप पहुंचे।

वस, श्रंब श्रौर श्रधिक लिखने की जरूरत नहीं। ऐसे-ऐसे हजारों श्रमाण हैं, जिनसे साबित होता है कि, पृथंबीतलपर जितने धर्म है, जितनी विद्याये है, उन सबका उद्गम-स्थान भारतवर्ष ही है, इसमें जरा भी शक और शुबह नहीं।

पाठक ! जरा विचारिये तो सही, एक दिन वह था कि सिकन्दरे आजम, अपनी सेना की चिकित्सा के लिये, भारतीय वैद्यों को वड़े सम्मान और आदर के साथ ले गया था, एक दिन वह था कि ईरान के खलीफा हारू रशीद अपनी चिकित्साके लिये भारतीय वैद्योंको रखते थे, एकदिन वह था कि अरस्तू और अफलातून जैसे हकीम भारत से आयुर्वेंदकी शिचा प्राप्त करके जगत्के अ के चिकित्सकोंमे परिगणित हुए थे, और एक दिन आजका है, कि भारतीय चिकित्सा निकम्मी समभी जाती है। कहिये, आयुर्वेंटके उस गौरव, आयुर्वेंद की उस उन्नति और आजकी अवनतिमे जमीन-आस्मानका अन्तर है न ? कहाँ वे दिन और कहाँ आज के दिन! सोचने से अविरल अशुधारा वहने लगती है। हम तो मनुष्य है, रक्त और मांस से बने है, हमारे ऑसू न क्के, इसमें आश्चर्यही क्या ? इस काठकी लेखनीके भी ऑसू नहीं रकते!

हाय । एक दिन भारतीय चिकित्सा-शास्त्र ने दुनिनाम सन्वीच आसन प्रहण किया था और आज उसे सबसे नीचा आसन भी नहीं मिलता । जो यूरोपियन हमे आज अर्द्ध —सभ्य, जङ्गली और मूर्ख बताते हैं, हमारी चिकित्सा-विद्याकी हॅसी उड़ाते हुए उसे निकम्मी बताते हैं, उनके पूर्व्व पुरुष जिस जमाने में सचमुच के बनमानुष थे, अपने रहने के लिये घर बनाना भी न जानते थे, जमीन में जानवरों की तरह भिटे खोदकर रहते थे, उनसे हजारो-लाखों वर्ष पहिले, बिक्त उनके भी गुरु सभ्यताभिमानी ग्रीस और रोमके सभ्यता सीखने और होस सँभालने से भी बहुत पहले, भारत में ऐसे-ऐसे वैद्यरत्न हो गये हैं, जिन्होंने मनुष्यों के कटे सिर जोड़ दिये हैं, अन्धोंको सूभता कर दिया है और बूढ़ों को नौजवान पट्ठा बना दिया है। क्या श्रारवनीकुमारों द्वारा बहा के कटे सिर के जोड़े जाने की बात निरी कपोल-कल्पना ही है ? क्या इन्द्रका भुजस्तम्भ रोग श्रौर चन्द्रमाका चय रोग श्राराम होनेकी बात निरी गप्प ही है ? नहीं, हरगिज नहीं; श्रगर श्रोर देशोकी पुरानी-पुरानी किताबोकी बाते विल्कुल मिथ्या हैं, तो हमारे पुराणोकी बातें भी मिथ्या हो सकती है। श्रगर उनमें लिखी बातें सत्य है, तो हमारे यहाँ की बातें भी निस्सन्देह सच है। भेद इतना ही है, कि श्राज भारतका सितारा बुलन्दीपर नहीं है, श्राज इसके दिन श्रच्छे नहीं है, श्राज इसकी दशा गिरी हुई है, इसीसे सारी बातें भूठी है। पर सत्य कभी छिपाये नहीं छिपता, इसीसे सत्यवादी पच्चात-शून्य यूरोपीय विद्वानोंने भी श्रायुर्वेदके गौरवकी बात मुक्तकंठसे स्वीकार की है।

जवतक भारतमे विदेशियोका पटार्पण नही हुआ, तब तक भारतीय चिकित्सा-विद्या दिन-दूनी रात-चौगुनी उन्नति करती रही। उनके आगमनसे ही इसकी अवनितका सृत्रपात हुआ। जबसे भारतके अन्तिम हिन्दू-सम्राट् दिल्लीश्वर महाराज पृथ्वीराजका पतन हुआ, और मुसल्मान-शासन इस अभागे देशमे जारी हुआ, तभीसे थीरे-थीरे आयुर्वेदकी अवनित आरम्भ हुई, भारतका अमूल्य रक्न, पृथ्वीका गौरव-स्वरूप, हमारा आयुर्वेद-शास्त्र अवनित अवस्थाको प्राप्त होने लगा।

हिन्दू राजाओं के जमाने में श्रायुर्वेद संसारकी सभी चिकित्सा-विद्यात्रों की श्रपे हा श्रेष्ठ और भारत-सन्तानों की स्वास्थ्यर हाका एक-मात्र अवलम्ब था। भारतीय चिकित्सा भारतीय सन्तानकी मातावत् हितकारिणी थी। हमारे पूर्वज भारतीय चिकित्सा अभावसे ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ करके, धर्म, अर्थ, काम और मोत्त,—इन चारो पदार्थों की प्राप्ति करते थे, और आज-कलकी अपेत्ता दीर्घजीवी, बली एवं नीरोग होते थे। प्रथम तो आयुर्वेदकी रीतिपर चलनेसे कोई रोगी होता ही न था, यदि होता भी था, तो वह सहज ही में आरोग्य लाभ करता था और फिर उसे जन्म-भर उस रोगके दर्शन न होते थे। श्राजकलकी तरह उस जमानेमे रोगियों श्रीर डाक्टरोकी भरमार न थी।

उस जमानेमे आजकलकी तरह यहाँ वालोंको किसी भी रोगमे विदेशी चिकित्साका आश्रय न लेना पड़ता था, क्योकि आयुर्वेद-विद्या पूर्ण थी। गॉव-गाँवमे आयुर्वेदीय पाठशालाये थी, इसलिये सद्वैद्योका अभाव न था। यहाँकी जड़ी बूटियोसे अल्प प्रयास और कम खर्चमे ही रोगी रोगमुक्त हो जाते थे। यहीसे हजारो औपधियाँ अरब, ईरान और कम होकर यूनान और इटलीमे पहुँचती थी और वहाँ से स्पेन, फ्रान्स, इड्जलैंड और जर्मनीमे फैल जाती थी। वहाँसे उनके एवजमे प्रभूत धन भारतमे आता था। उसी जमानेमें यह भारत-वसुन्धरा पृथ्वीका स्वर्ग थी।

मुसल्मानी जमानेमे मुसल्मान हकीमोकी कदर हुई श्रोर भारतीय वैद्योकी बे-कदरी हुई। उनका मान बढ़ा, इनका मान घटा। जगह-जगह उन्हीं भी पूछ होने लगी। श्रजलर, श्रफ्तयून, गावजुवाँ, गुलेवन-फशा श्रादिने सोठ, मिर्च, पीपर श्रादिके स्थानपर श्रपना श्रिधिकार जमा लिया। जमानेने एकदम पल्टा खाया, श्रीर क्या-से-क्या हो गया! राजा-प्रजा सभीकी नजरोमे श्रायुर्वेदीय चिकित्सा हेच जॅचने लगी। वैद्योकी रोजी मारी गई, हकीमोके पौवारे हेने लगे। श्रीपधालय उठ गये, उनकी जगह दवाखाने श्रीर शफाखाने खुल गये। पंसारियों की दवाये मिट्टीकी हॉडियो श्रीर टाटकी थैलियोमे पड़ी-पड़ी सड़ने, गलने श्रीर पुरानी होने लगी। काम न पड़नेसे पंसारी बेचारे उनके नाम तक भूलने लगे। पंसारियोंका रोजगार श्रतारोने छीन लिया। जहाँ देखो बही तुख्मखतमी, गुलेनीलोफर, गुलेबनफशाकी चर्चा होने लगी। इतनेपर भी खैर यह हुई कि, श्रायुर्वेदपरसे लोगो का विश्वास एक दम ही उठ न गया। उस जमानेमे भी सम्राट् छल-तिलक श्रकबर जैसे पन्नपातहीन प्रजावत्सल बादशाह श्रायुर्वेदकी कदर

करते थे श्रीर श्रपने द्रवार मे विद्वान् वैद्यो को रखते थे। इसी से श्रायुर्वेद-विद्या की मृत्यु नहीं हुई, वह जीवित बनी रही। हाँ, उसका वह पूर्वे गौरव, उसकी वह महत्ता न रही।

मुसल्मानो के अत्याचारी शासनका अन्त होने पर-न्यायप्रिय, प्रजावत्सला ब्रिटिश गवर्नमेण्ट इस देशकी मालिक हुई। ब्रिटिश-शासनमे श्रद्गरेजो ने हमारे शास्त्रोका श्रद्धरेजी भाषामे उल्था करवाया। इद्धलैएड-निवासियो ने अविश्रान्त परिश्रम श्रोर उद्योगसे श्रच्छे श्रच्छे रत चुन लिये श्रोर श्रपनी चतुराईसे उनका रूपान्तर करके, उन्हे पहलेसे उत्तम वना दिया। यहाँसे ही हजारों दवार्ये विलायत लेजा-लेजाकर उनके सत्त, पौडर, गोली, टिचर, तेल प्रभृति वना-वनाकर, उनको मनोमुग्ध-कारिगी शीशियो और डिव्वियोमे वन्द करके, उनके ऊपर रङ्गीन लेवल श्रोर विधानपत्र लगा-लगाकर यहाँ भेजने लगे। इसमे शक नहीं, कि उन्होंने यह काम वड़े कठिन परिश्रम और श्रध्यवसायसे किया, इसलिए वे किसी प्रकारसे दोप-भागी नहीं। यह तो मनुष्यका धर्म ही है। दोप-भागी हम श्रोर हमारे पिछली सदीमें होनेवाले पूर्व्य-पुरुष है, जो श्रालसी की तरह हाथ पर हाथ धरे वेठे देखा किये। श्रव जबिक रोग एक दम श्रसाध्य हो गया, तव ऑखे खुली है और अव आयुर्वेदकी **उत्रति-उन्नति कह कर लोग चिल्लाने लगे है। मगर** श्रव चूँ कि रोगने घर कर लिया है, इसलिए वह सहजमे जा नहीं सकता।

श्रव क्या दशा है ? सुनिये,—जगह-जगह खैराती श्रस्पताल खुल गये है। मुफ्तमे इलाज होता है, साधारण रोग सहजमें श्रागम हो जाते हैं। दवाश्रों के कूटने-पीसने श्रोर काढ़े वगैरः के श्रोटाने छानने की दिकतें मिट गयी है, इसीसे श्रव सब लोग उधर ही ढल पड़े है। श्रख्न-चिकित्सामे डाक्टरोके हाथ की सफाई देखकर तो यहाँ के लोगोने डाक्टरोको धन्वन्तरिका बाबा ही समम लिया है। सबको यह विश्वास हो गया है, कि यूरोपीय चिकित्सा में मुकाबलेमे श्रायुर्वेदीय चिकित्सा कोई चीज नहीं।

जिन्होंने श्रद्धरेजी पढ़ी हैं, जिन्होंने विद्वता-सूचक डिग्नियाँ प्राप्त की हैं, जो वकील, वैरिस्टर और जज प्रभृति हो गये हैं, वे भारतवासी हिन्दू-सन्तान होने पर भी, श्रायुर्वेद चिकित्साको हिकारतकी नजरसे देखते हैं और यूरोपीय चिकित्साका श्रादर करते हैं। जरा-जरासे रोगों में, जिन्हे पहले यहाँ की स्त्रियाँ भी श्राराम कर लेती थी, डाक्टरोको ही युलाते श्रोर जनकी मुद्दियाँ गर्म करते हैं। यह सब उन्हें स्वीकार है पर वैद्य महाशय की शकल देखना मंजूर नहीं। इन बड़े-बड़ो की देखा-देखी साधारण लोगोंका भुकाव भी उधर ही होगया है। उन्हें भी श्रायुर्वे- दीय चिकित्सा श्रच्छी नहीं लगती। श्रव शहरोंके रहनेवाले पन्ट्रह श्राने लोग डाक्टरी इलाज कराते हैं। जो पहले विलायती दवाश्रांसे कोसो दूर भागते थे, जो प्राणों के कएठ में श्रा जाने पर भी मद्य-भिश्रित दवा खाना पसंद न करते थे, वे भी श्राजकल शराय मिली हुई दवाये गटागट पीते और चर्या-मिश्रित मरहमोंको शरीर पर लगाते नहीं हिचकते। श्रव सोडावाटर और लैमनेड विना तो उनकी रोटी नहीं पचती। जरा खाँसी वढ़ी कि. 'काडलिवर श्रायल' पीना शुक्र किया।

नतीजा यह हुआ कि वैद्यों रोजगार विल्कुल मारा गया। जिनके घरों में पीढ़ियोंसे चिकित्सा-च्यवसाय होता था, वे भी अब पेट भरने के लिए खेती, दुकानदारी और नौकरी करके अपना और अपने परि-वारका पेट पालने लगे। जुलाहोंने जिस तरह देशी कपड़ेकी पृछ न होने से कपड़ा विनना छोड़ कर दूसरा धन्या कर लिया, छीपियों ने छीट रंगना छोड़ दिया, उसी तरह पृछ न होनेसे, पाहकोंके न होनेसे, पेट-भराई न होनेसे, वैद्योंने निरुत्साहित होकर अपना पुरतेनी धन्या त्याग दिया। जिस धन्धेमें लाभ नहीं होता, जिस रोज़गारसे कुटुम-परिवारका पालन नहीं होता, उसे कोई भी नहीं करता।

जिस ज़मानेमे भारतमे आयुर्वेदकी तूती बोलती थी, यहाँ लाखों पंसारियोकी दूकाने अञ्चल दुने की थीं, उनके यहाँ हर तरह की उत्तमोत्तम श्रोषधियाँ हर समय तैयार मिलती थी। वे लोग रोज-रोज काम पड़नेसे दवाश्रोके नाम, रूप श्रौर गुण जाननेमें आजकलके अधिकांश वैद्योंसे अच्छे होते थे। वैद्य लोग जिनके यहाँ अच्छो और ताजी चीज मिलती थी, उन्हीं के यहाँ अपने नुसखे भेजते थे। जो पंसारी पुरानी ऋौर सड़ी-घुनी दवाएँ रखते थे, उनसे वे कर्ता सम्पर्क न रखते थ, इसीसे पन्सारियों का धन्धा मारा जाता था। इस भयके मारे वे सदा श्रायुर्वेदके नियमानुसार नयी-पुरानी जेसी-जैसी टवार्ये रखनी चाहिए, वैसी-ही-वैसी रखते थे। श्रव पंसारी वैसा काम नहीं करते । काम न पड़नेसे द्वाश्रोंके नाम श्रोर रूप गुण श्राटि भूलते जाते है। नयी-पुरानीका तो उन्हे खयाल ही नहीं। पॉच वरस हो जायॅ, चाहे एक युग हो जाय, जब तक हॉड़ी या थेलीमे दवा रहती है वेचते रहते हैं। अनेक बार एकके वटलेमे दूसरी दवा दे देते है। प्रथम तो वेचारोको रोजमर्र काममे श्रानेवाली सोठ, मिर्च, हल्दी, श्रसगन्ध श्रादि सौ-पचास द्वाश्रोके सिवा नाम ही याद नहीं। यदि किसीको याद भी होते है, तो वह इच्छित श्रोपधिके श्रभावमें, याहकके मारे जानेके भयसे, दूसरी ही कोई चीज सिर चेप देता है, क्योंकि वैद्य महोदयको तो स्वयं दवाकी पहचान नहीं । पहलेके वैद्य चिकित्साके काममे आने वाली प्रत्येक जड़ी-वूटीको भली भॉति पहचानते थे, स्वयं जङ्गलोमे जाकर ले श्राते थे, इसलिये पंसारी भी उनसे डरते थे। परन्तु श्रान-कलके श्रधिकाश वैद्य पंसारियोंसे भी गये-बीते होते हैं। ये लोग पुस्तकोसे नुसखे लिखकर ले जाते है श्रोर पंसारीसे कहते है, भाई ठीक-ठीक दवा देना। पंसारी दो चार बारमे वैद्यजीके श्रौषधि-ज्ञानकी थाह ले लेता है श्रौर फिर मनमानी करने लगता है। कहिये, ऐसी द्वाये क्या रोगोंको आराम कर सकती हैं? ऐसी-ऐसी वातों से ही, श्रायुर्वेद बदनाम, हो, गया, है,। जब असल

हथियारकी यह दशा है, तब चिकित्सामे सफलता कैसे हो ? सभी जानते है, कि जिसके पास अच्छे-अच्छे हथियार होते है, वही शत्रुको युद्धमे परास्त कर सकता है।

श्राजकलकी वैद्यक-शित्ता सिवा चंद् श्रायुर्वेद-विद्यालयोके, बिल्कुल निकम्मी होती है। "अमृत-सागर" या "वैद्य-जीवन" को गुरु से पढ़कर या स्वयं देखकर श्रानेक वैद्य बन जाते है। भला ऐसे वैद्य इस कठिन काममे कैसे सफलता प्राप्त कर सकते है ? चिकित्सा करना बड़ी होशियारी श्रौर जिम्मेवारीका काम है । वैद्यकी शरणमे श्राये हुए रोगीका जीवन-मरण वैद्यकी चिकित्सा-चातुरीपर ही निर्भर है। इसलिये पहले जमानेके विद्वान् चिकित्सातत्त्व-मर्म्भज्ञ वैद्य उत्तमोत्तम शिष्योको इस विद्याकी शिचा देते थे। जिन मनुष्योके स्वभावमे सहृद्यता, द्यालुता, परोपकारिता न देखते थे, जन्हे अपने पास तक न फटकने देते थे। धर्मभीरु विद्वानोको अपना शिष्य बनाकर, उनसे श्रनेक प्रकारकी प्रतिज्ञाये कराकर श्रौर स्वयं निष्कपट भावसे विद्या पढ़ानेकी प्रतिज्ञा करके, शिष्योको श्रायुर्वेद की शिचा देते थे। उन्हे शास्त्रोको पढ़ाते, व्याख्यान देते, एक-एक विषयको खोल-खोलकर समभाते, उनकी शंकाश्रोका समाधान करते श्रौर श्रौषिधयोकी पहचान करानेके लिये उन्हे श्रपने साथ जङ्गल-पहाड़ोमे ले जाते थे । श्रस्त-चिकित्सा सिखाते समय लर-वूजे तरवूज आदि फलोपर चीर-फाड़ करना सिखाते थे। इस तरह परिश्रम करनेसे जब शिष्य आयुर्वेदमे पारदर्शी हो जाता था, वनौषिधयोके नाम, रूप श्रौर गुएके पहचाननेमे परिपक हो जाता था, शल्य शालाक्य श्रौर काय-चिकित्साके सर्वोद्घ सीख लेता था, दवाश्रोका बनाना श्रच्छी तरह जान जाता था, चिकित्सा-कर्ममे अनु-भवी हो जाता था, हस्तकियामे निपुण हो जाता था, तब गुरु महाशय उसकी परीचा लेकर, उसे चिकित्सा-कर्ममे हाथ डालनेकी श्राज्ञा

देते थे। शिष्य भी जब तक पूर्ण पिएडत और अनुभवी न हो जाता था, गुरुका पीछा न छोड़ता था। दाससे भी अधिक गुरु महाशयकी सेवा-टहल और ख़ुशामद करता था। जब चिकित्सा-कर्ममें पूर्ण अभिज्ञता प्राप्त कर लेता था, तब गुरुसे आशीर्वाद लेकर वैद्यका व्यवसाय करता था। कहिये, आजकल वैसे बैद्य-गुरु और शिष्य कहाँ है? आजकल पहलेकी तरह कीन आयुर्वेद सीखता है और कीन सिखाता है श यदि पहलेकी पढ़ाईका नमूना कही मौजूद है, तो बङ्ग देशमें कुछ अवश्य हैं। वहाँके लोगोंकी आयुर्वेदपर कुछ अद्धा-भिक्त भी है, पर एक बङ्गालसे सारे भारतका पूरा नहीं पड़ सकता। बंग देश में भी अब वह पुरानी बात नहीं है, दिन-पर-दिन कविराज घटते जाते हैं और मेडीकल हाल और फारमेसियाँ खुलती चली जाती हैं।

यद्यपि श्रव भो भारतमे भिपक्ष्रेष्ठ प्राणदाता सद्वैद्योका नितांत श्रभाव नहीं हैं, तथापि ऐसे पूर्ण वैद्य उंगलियोपर गिने जाने योग्य ही हैं। ऐसे उत्तम वैद्य, इतने लम्बे-चौड़े भारतमे, ऊँट की दाढ़में जीरेके समान हैं। त्राजकल अधिकता ढोगी वैद्यों की है। ऐसे ही वैद्योंने श्रायुर्वर्कं वर्नाम कर रक्ला है। श्राजकल वैद्य-गुण-युक्त वैद्य कम हैं, किन्तु चरकमे लिखे हुए छदा-चर या ढोगी वैद्य वहुत हैं। ऐसे ढोगी वैद्य दो चार तरहक तेल वगैरः वनाना सीखकर, अपने तई वैद्य कहते हैं। ये लोग गलियोमे घूमा करते हैं या वाजारोमे जहाँ-जहाँ मनुष्योंका श्रावागमन श्रधिक होता है वैठे रहते हैं; कुछ जिलोकी या तहसीलकी कचहरियो या छोटे-छोटे करवोकी धर्मशालार्श्वीमे श्रङ्खा जमा लेते हैं । बहाँ किसीको वीमार देखते है, ऐसी वाते वनाने ज्ञगते हैं, कि कचो सममके लोग इनके फन्देमें फॅस ही जाते हैं। इनमेंसे अनेक तो अमीरों तक पहुँच जाते हैं। वडे लोगों तक पहुँचनेके लिये ये लोग वड़ी-वड़ी चालािकयोसे काम लेते हैं। उनके नौकरें से मेल जाते हैं, उन्हींके द्वारा अपनी सिफारिश पहुँचवाते हैं।

अमीरोको बड़े कीमती-कीमती नुसखे बतलाते हैं श्रौर रुपया वसूल करके स्वयं दवा तैयार करनेका ढोग रचते है। जब उनसे रोगी आराम नहीं होता, रोगीका रोग बढ़ने लगता है, रोगी मरण दशाको आप्त हो जाता है,वहाँसे अपना उल्लूसीधा करके चुपचाप नौ दो ग्यारह हो जाते है। ऐसे ढोगियोका यदि हम सविस्तर हाल लिखें, तो एक अलग पोथा हो जाय, इसलिए हम इतना इशारा ही काफी सममते हैं।

एक प्रकारके ढोगी वैद्य श्रौर होते है, जो इन मामू िलयोसे कुछ श्रच्छे होते है, पर चिकित्साके नितान्त श्रयोग्य होते है। ये श्रमृतसागर, वैद्य-जीवन, वैद्यविनोद, योग-चिन्तामिए। प्रभृति दो चार छोटे-छोटे प्रन्थोको इधर-उधरसे देख लेते हैं। वैद्योंकी तरह दो चार खरत, सौ-पचास शीशियाँ और डब्वे-डब्वी तथा अमृतवान आदि रखते है। मौके-मौकेके दो चार श्लोक भी कएठ कर रखते है। प्रसङ्ग हो या न हो, हर समय उन्हें कहा करते है। रोग-परीचा इन्हें नहीं आती, मगर डएडा-सी नाड़ी जरूर पकड़ लेते हैं। नाड़ी-द्वारा रोगका हाल न समभनेपर भी, प्रतिष्ठा-भक्न होनेके खयालसे, रोगीसे कुछ पूछते नहीं। अगर रोगी कहता है, कि वैद्यजी ! मेरे रोगकी हालत तो सुन लीजिये। रोगीके सुँहसे यह सुनते ही श्राप विगड़कर फरमाने लगते है, पूछने-वतानेकी कोई जरूरत नहीं। हमारे वाबा ऐसे थे, कि रोगीकी नाड़ी-मात्र देखकर रोगीका कितने ही दिनो पहलेका खाया-पीया और वरसो पहले मरण-जीवनकी बात कह देते थे। ऐसे वैद्य खूब पुजते है, रोगी और उसके सम्बन्धी इन्हें सान्नात धन्वन्तरि समभने लगते है। ऐसे वैद्य महोदय रोगियोको सीधा यम-सदन पहुँचाते है । अगर रोगकी अवस्था खराब देखते है, तो ऐसी-ऐसी दवाये तजवीज करते है, जिन्हे रोगी मुहैया न कर सके या वह आसानीसे न मिल सकती हों। जब रोग / अाराम नही-होता, तव कहने लगते है, कि हम क्या करे, जब

हथियार ही नहीं, तव शत्रुका नाश कैसे हो ? यदि दैवात्, किसी तरह रोगमे कमी देखते हैं, तो अपनी तारीफों के पुल वॉधने लगते हैं। श्रीर जमीन-श्रास्मानको एक कर देते हैं।

श्रव जव कि हमारे देशके वैद्योकी यह हालत है, तव हमारे श्रायु-वेंदकी वदनामी क्यो न हो ? देशी-विदेशी उसकी हॅसी क्यो न करे ? हाय ! सदा श्रवस्था किसीकी यकसाँ नहीं रहती । जिस तरह दिनभरमें सूर्य्यकी कई श्रवस्थायें हो जाती है, वैसे ही सवकी श्रवस्थायें वदलती रहती है । जिसका उत्थान होता है, उसका पतन भी निश्चय ही होता है । एक दिन जो भारत चिकित्सा, ज्योतिप, गणित, दर्शन प्रभृति विद्याश्रोंमें सब देशोंका सिरमौर था, जहाँ धन्वन्तरि, श्रश्विनीकुमार, चरक, सुश्रुत जैसे भिषक्श्रेष्ट पैटा हुए थे श्रीर जो सारे जगत्का गुरु था—श्राज उसी भारत श्रीर उसकी श्रायुवेंट-विद्याकी यह दुर्गति ! भगवान ही जाने, इसके वे दिन कव किरेगे ?



# 

छे हम आयुर्वेदकी अतीत और वर्त्तमान दशाका विग्दर्शन कर श्राये है। उससे पाठकोने समम लिया होगा कि, जो भारतीय-चिकित्सा एक दिन श्रास्मानसे बाते करती थी, आज वहीं कालके प्रभावसे, भारत-वासियोके श्रपने दोषसे रसातलको पहुँच गई है। आयुर्वेद-विद्या हमारी बपौतो है, वही हमारे काम आयेगी। कहा है कि, "खोटा पैसा और खोटा बेटा बुरे वक्तमे काम आता है।" मतलब यह है कि, अपनी चीज ही समयपर काम आती है, इसलिये आगा-पीछा सोचकर, हमे श्रपनी चिकित्सा-विद्याकी उन्नति करनी चाहिये। च्यगर हम भारतवासी ही इसके उद्धारके लिये प्रयत्नशील न होगे, तन-मन और धनसे इसकी उन्नतिके लिये मुस्तैट न होगे, तो और किसे गरज पड़ी है जो इसकी उन्नतिकी फिन्न करेगा ? अगर हम इसी तरह श्रालस्यमे पड़े रहेंगे, इसकी श्रोर नजर उठाकर भी न देखेंगे, तो इसकी अवस्था और भी खराब हो जायगी। अभी तो ऐसा कुछ नही बिगड़ा है। रोग श्रसाध्य नही, किन्तु कष्ट-साध्य है, भरपूर चेष्टा करनेसे हालत के सुधर जानेकी सम्भावना है इसलिये हमे कटिबद्ध होकर, इसकी उन्नतिके उपाय खोज निकालने श्रोर करने चाहिये।

हमारी छोटी-सी अक्लमे, इसकी उन्नतिके, निम्नलिखित चंद उपाय अच्छे जॅचते है:—

- (१) विलायती दवाओसे परहेज किया जाय श्रीर स्वदेशी दवाओसे प्रेम।
  - (२) जगह-जगह श्रायुर्वेद-विद्यालय खोले जायँ।
- (३) चिकित्सा-सम्बन्धी प्रन्थोका हिन्दीमे—सरल हिन्दीमे— अनुवाद कराकर प्रकाशन कराया जाय।
- (४) संस्कृत श्रोर हिन्दो दोनो भाषाश्रोमे वैद्यक-परीचायें • ली जायं।
  - (४) जिन वैद्योंने, किसी स्कूज़ से या प्राइवेट तौरसे संस्कृत या हिन्दों में वैद्यक-परीच्चा पास की हो, उन्हींसे इलाज कराया जाय। मूढ़ वैद्योंको पास भी न आने दिया जाय।
  - (६) वैद्यका धन्धा करनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्य जव तक पूर्ण वैद्य न हो ले, तव तक चिकित्सा-कर्ममें हाथ न डाले, बल्कि ऐसा करनेको घोर पाप सममें।
  - (७) श्रगर भारतवासी सचमुच ही श्रायुर्वेद-विद्याकी उन्नित्त चाहते हैं, भारतसे मूढ़ वैद्यों का श्रस्तत्व ही मिटा देना चाहते हैं, तो उन्हें, चढी उन्नमें भी,श्रायुर्वेद-प्रत्य स्वयं पढ़ने श्रोर श्रपनी सन्तानोकों, श्रोर विद्याश्रों साथ,श्रवश्य पढ़वाने चाहिये। इससे बड़ा लाभ होगा। वे स्वयं टीर्घ जोवी होंगे एवं रोगों के हमलो श्रोर डाक्टरों की जेवें भरनेसे वचेंगे। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि, सभी थे थोड़ी- यहुत वेद्य-विद्या पढ़ने श्रोर जाननेसे मूर्व वेद्यों का नाम ही भारतसे उठ जायगा। पहले जमानेमें, प्रायः सभी धनी लोग इस विद्याकों पढ़ते थे। जबसे यह चाल उठ गई, भारतमें मूढ़ वैद्य बरसाती मेंडकों की तरह पेदा होने लग गये। धन्यवाद है। भगवान छुष्णचन्द्रकों कि, इस 'चिकित्सा-चन्द्रोदय" के निकलनेसे, श्रव, पचास फीसटी श्रन्य ज्यवसाय करनेवाले धनी श्रोर गरीब लोग भी फिर घर बैठे श्रायुर्वेद पढ़ने लगे।





नुष्यमात्रको थोड़ा या बहुत चिकित्मा-विद्याका अभ्यास अवश्य ही करना चाहिये। क्योंकि चिकित्सा-शास्त्रके पढनेस दीर्घायु प्राप्त करनेक उपाय, असमयकी मृत्युसे वचनेकं उपाय, सदा निरोग या तन्दुक्स रहनेके नियम, रोग हो जानेपर रोगोके नाश करनेके उपाय

प्रभृति हजारो जानने योग्य विषय मनुष्यको माल्म होते है। जो श्रायुर्वेद-विद्यासे विल्कुल कोरे रहते है, यहाँ तक कि दिनचर्यो श्रौर रात्रिचर्य्या भी नहीं जानते, वे निश्चय ही अपनी श्रज्ञानताके कारण सदा रोगोक फन्देमे फॅसे रहते श्रौर थोड़ी उम्रमे ही मर जाते है; लेकिन जो लोग थोड़ी-बहुत श्रायुर्वेद-विद्या सीख लेते है, श्रायुर्वेदके नियमोका पालन करते है, वे रोगोसे सदा वचे रहते श्रौर लम्बी उम्र तक जीते तथा श्रपना श्रौर पराया दोनोका भला करते है। जहाँ वैद्य नहीं होता, वहाँ रोग होनेपर श्रपनी श्रौर श्रपने पड़ौसीकी जीवन-रन्ना करते है।

शास्त्रमें मनुष्यकी एकसौ एक मृत्युएँ लिखी है। उनमेसे एक मृत्यु तो सभीका संहार करती है। उससे कोई भी किसीको बचा नहीं सकता और न स्वयं ही बच सकता है, लेकिन-और मृत्युएँ जो आगन्तुक कारणोसे होती है, उनसे वैद्य मनुष्यको बचा सकता है। जब आयुर्वेदके जाननेवाला औरोंकी रचा कर सकता है, तब स्वयं भी सावधान रहनेसे बच सकता है और यदि कारण उपस्थित हो ही जाय, तो अपनी रहा भी कर सकता है। इसके सिवा आयुर्वेदके जाननेवाला, किसी अवस्थामे भी, जीविका बिना भूखा नहीं मर सकता। आफत-सुसी-बत, देश-प्रदेश, प्राम और नगरमे, हर कही, हर हालतमे, वह अपनी और अपने साथियोंकी जीविकाका उपाय कर सकता है। इस विद्याका पढना किसी दशामें भी व्यर्थ नहीं होता। देखिये शास्त्रमें लिखा है:—

> श्रायुर्वेदोदितां युक्ति कुर्वाणा विहिताश्चये । पुणयायुर्वृद्धिसंयुक्ता नीरोगाश्च भवन्तिते ॥ क्वाचिदर्थः क्वाचिन्मेत्री, क्वाचिद्धर्मः क्वचिद्यशः । कर्माभ्यासः क्वाचेच्चोति, चिाकित्सा नास्ति निष्फला ॥

जो आयुर्वेद श्रोर धर्मशास्त्रकी युक्तियोक श्रनुसार चलते है, उनको रोग नहीं होते श्रोर उनके पुर्य श्रोर आयुकी वृद्धि होती है। चिकित्सा करनेसे कही धनकी प्राप्ति होती है, कहीं मित्रता होती है, कहीं धर्म होता है, कहीं यश मिलता है श्रोर कहीं किया करनेसे श्रम्यास बढ़ता है, किन्तु वैद्यक-विद्या कभी निष्फल नहीं होती। श्रोर भी कहा है:—

> न देशो मनुजैहींनो, न मनुष्यो निरामयाः । ततः सर्वत्र वद्यानां, सुसिद्धा एव वृत्तयः ॥

ऐसा कोई देश नहीं जहाँ मनुष्य न हो श्रीर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसे रोग न होता हो, इसलिय वैद्योंकी श्राजीविका सर्वत्र सिद्ध है।

जबिक श्रोर विद्याये निष्फल हो जाती हैं, उनके पढनेसे श्रनेक बार कोई लाभ नहीं होता, दस-दस श्रोर वारह-बारह वर्ष पढने, ढेर धन स्वाहा करने श्रोर जने-जनेकी खुशामद करनेपर भी पेट नहीं भरता, तब लोग इसी विद्याकों क्यों न पढ़ें, जो हर हालतमें सुखदायक श्रोर फलप्रद हैं। वेद्योकी सभी जगह जरूरत रहती है। घरके ही काम करने लायक हों, तो श्रपनी कड़ी कमाईका धन गैरोंको क्यों दिया जाय?

# 

शिक्ष व इस वातपर विचार करना है कि, कोन-कौन वर्ण या जाति शिक्ष के लोग आयुर्वेट पढ़नेके अधिकारी है और कौन-कौन वर्ण शिक्ष के लोग आयुर्वेट पढ़नेके अधिकारी है और कौन-कौन वर्ण शिक्ष कि शिक्ष या जातिके नहीं। समयको देखते तो, हमारी समक्षमे, हर कोई आयुर्वेट पढ़ सकता है। अगर यह वात न भी मानी जाय, तो भी ब्राह्मण, चित्रय और वैश्य,─इन तोन वर्णों के लिये तो शास्त्रमें आयुर्वेट पढ़नेकी खुलो आजा है। देखिये, "सुश्रुत" में लिखा है:─

वाह्मण्इत्रियवैश्यानामन्यतममन्वय वयः शीलशौर्य शोचाचार विनय शक्तिवल मेधा धृति स्माति माति प्रातिपातियुक्तं तनु जिह-वौष्ट दन्ताय मृजु वक्ताद्मिनासं प्रसन्नाचित्त वाक् चेष्ट क्रेशसह च मिषक् शिष्यमुपनयेत्॥

शिचा देनेवाला वैद्य न्नाहाण, चित्रय, वैश्य श्रोर इन तीन वर्णोंसे पैदा हुई अनुलामन जातियों आयुर्वेद सिखा सकता है, किन्तु जिसे पढ़ानेके लिये चुने, उसमे इतनी वाते अवश्य देख ले उसका वंश उत्तम है कि नहीं, वह पुरुषार्थी, पिवत्र, सदाचारी, विनयी, सामर्थ्यवान् श्रोर वलवान् है कि नहीं, उसमे बुद्धि, धीरज, स्मरणशिक्त, विचार-शिक श्रोर विद्वत्ता है कि नहीं, उसकी जीम. उसके होठ, श्रोर उसके दाँतोंके अगले हिस्से पतले है कि नहीं, उसका चित्त, उसकी वाणी श्रोर उसकी चेष्टाएँ अच्छी है कि नहीं, अर्थात् श्रगर देखे कि पढ़नेवालेने अच्छे कुलमे जन्म लिया है, उसकी उम्र कठिन श्रायुर्वेद के पढ़ने समभने-योग्य है, वह पुरुषार्थी, पिवत्र, सदाचारी, सामर्थ्यवान्,

बत्तवान्, बुद्धिमान्, धैर्यवान्, पढ़ी हुई बातको याद् रख सकनेवाला, प्रत्येक बातपर विचार और विवेकसे तर्क-वितर्क करनेवाला है, उसकी जीभ, उसके होठ और दॉतोंके अप्रभाग पतले है, उसका चित्त स्थिर है, उसकी वाणी सुन्दर है, उसकी चेष्टाएँ उत्तम है और वह पढ़नेके कष्टको सह सकेगा। यदि इतने लक्षण हो तो उसे वेखटके आयुर्वेद पढ़ावे।

श्रीर भी देखिये, शूदके लिये भी श्रायुर्वेद पढ़ानेकी श्राज्ञा है:— शूद्रमि कुलगुणसम्पन मन्त्रवर्ज्यमनुपनीतमध्यापयादित्येके।

लिखा है कि, श्रच्छे कुलमे पैदा हुए गुणवान शूद्रको भी, बिना उपनयन-संस्कार कराये, वेदका मंत्र-भाग छोड़कर, श्रायुर्वेद पढ़ाया जा सकता है।

कहिये, अन तो चारो वर्णोंको आयुर्वेद पढ़ानेका अधिकार है, इस बातमें कोई सशय नहीं रहा। प्रत्येक मनुष्यको आयुर्वेद पढ़ना जरूरी है, इसीसे ऋपियोने किसी भी वर्णको इस विद्याके पढ़नेसे महरूम नहीं राखा।

#### स्वास्थ्यरचा ।

भारतमें ऐसे हिन्दी-पढे-जिखे मनुष्य बहुत कम होंगे, जिन्होंने बाबू हरिदास वैद्य जिखित "स्वास्थ्यरचा" की कम-से-कम तारीफ़ भी न सुनी हो।

श्रगर श्राप सदा निरोग रहना चाहते हैं, श्रगर श्राप पूर्ण श्रायु भोगते हुए सुलसे जिन्दगीका बेहा पार करना चाहते हैं, श्रगर श्राप स्त्रियोंको सच्ची पितवता बनाया चाहते हैं, श्रगर श्राप सुन्दर श्रौर बलवान सन्तान चाहते हैं, श्रगर श्राप रोज़मरें: होनेवाले रोगोंके लिये डाक्टर-वैद्योंका सुँह देखना नहीं चाहते, श्रगर श्राप घरका धन बचाना चाहते हैं, श्रगर श्राप श्रपने पुत्रोंको कुमार्गगामी होनेसे बचाया चाहते हैं, श्रगर श्राप सच्चे विज्ञापन देकर दवा बेचना श्रौर मालामाल होना चाहते हैं, श्रगर श्राप तीस बरसके परीचित नुसख़ोंकाख़ासा ज़ख़ीरा देखना चाहते हैं, तो श्राप "स्वास्थ्यरचा" के लिये श्राज ही कार्ड डाल दीजिये। बड़े श्राकारके चार सौ चालीस सफोंके ग्रन्थका मृत्य ३) सजिल्दका २१॥) डाकखर्च ॥)



💥💥 कित्सा-शास्त्र सव शास्त्रोसे कठिन है, इसलिये इसके पढ़नेमे िच्चि 👸 वडी सस्त मिहनत और चतुराईकी जरूरत है। श्रायुर्वेद 🎎💥 पढ़नेकी इच्छा रखनेवालेको पहले हिन्दी और संस्कृतका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये, अथवा जो लोग हिन्दीमे आयुर्वेद पढ़ें, उन्हे हिन्दीमे श्रोर जो लोग संस्कृतमे पढ़ें उन्हे दोनोमे पूर्ण योग्यता प्राप्त कर लेनी चाहिये। दे नोमेसे एक या दोनो भाषात्रोमे पूर्ण अभिज्ञता प्राप्त किये विना, श्रायुर्वेद सीखा जा नहीं सकता। श्रायुर्वेदका पढ़ना वालकोका खेल नहीं है, इसिलये इसके पढ़नेमे परिश्रमसे जी न चुराना चाहिये। जो लोग परिश्रमसे जी चुराते है, सुख या श्रारामकी श्रभिलापा रखते है, उन्हें कोई भी विद्या पूर्ण रूपसे प्राप्त नहीं हो सकती, जिसमे आयुर्वेदका आना तो नितान्त असम्भव ही है। जिससे त्रायुर्वेट सीखा जाय, उसके सामने हॅसने, वकवाट करने श्रोर श्रन्यान्य प्रकारके ऐव या चपलता प्रभृतिसे सदा दूर रहना चाहिये। गुरुसे सटा निष्कपट व्यवहार रखना चाहिये, भूलकर भी धोखेत्राजी करना या छल-छिद्रोसे काम लेना उचित नहीं। गुरुमे सची भिक्त और श्रद्धा रखनी चाहिये एवं तन-मन-धनसे गुरुकी सेवा करनी चाहिये। सदा ऐसे कर्म करने चाहिये, जिनसे शिष्यके , गुरुका प्रेम दिन-ब-दिन बढ़े क्योंकि यह विद्या गुरुकी नहीं आनी। गुरुको भी अपने भक्त, विनयी और े निष्कपट भावसे दिल खोलकर, श्रपनी सामध्ये- भर, चिकित्सा-शास्त्र पढ़ाना चाहिये। देखिये प्राचीन कालके वैद्य-गुरु किस तरहकी प्रतिज्ञा करके अपने शिष्योको पढ़ाते थे। गुरु महोदय कहते थे:-

> श्रहं वा त्वाये सभ्यः वर्त्तमाने यद्यऽन्यथा-दशी स्यामेनोभाग्भवेयमफला विद्यश्च ॥

"तेरे श्रच्छा वर्ताव करनेपर भी, यदि मैं तुमें श्रच्छी तरह न पढाऊँ, तो मै पापका भागी होऊँ और मेरी विद्या निष्फल हो।" श्राजकल ऐसे गुरु दुर्लभ है।

श्रायुर्वेट पढ़नेवालेको श्रायुर्वेटका प्रत्येक श्रद्ध भली भॉति पढ़ना चाहिये। प्रत्येक अङ्ग ही नहीं, छोटी-से-छोटी परिभाषाको भी विना श्रच्छी तरह समभे श्रोर याद किये न छोड़ना चाहिये। तोताकी तरह रटना श्रच्छा नहीं, प्रत्येक बात गुरुसे पूछकर अच्छी तरह समभानी चाहिये, विना समभे डेरका ढेर पढ़नेसे कोई त्ताभ नहीं। "सुश्रुत" में कहा है:—

यथाखरश्चन्दनभारवाही भारस्यवेत्ता न तु चन्दनस्य। एव ही शास्त्राणि बहूनघीत्य चार्थेषु मृढाः खरवद वहन्ति ॥

चन्दनका वोभा उठानेवाला गधा केवल भारकी वात जानता है, किन्तु चन्दन श्रौर उसके गुणोंको नही जानता, इसी तरह जो बहुतसे शास्त्रोको पढ़ लेते है, किन्तु उनके अर्थांको नही सममते, त्रे गधेकी तरह भार उठानेवाले होते है।

आजकल के वैद्योकी तरह एकाध शास्त्र पढ़कर ही विद्यार्थीको सन्तोष न कर लेना चाहिये। वैद्यक-विद्या पढ़नेवाला जितने ही शास्त्र श्रधिक पढ़ेगा, उसे चिकित्सा-कर्ममे उतनी ही श्रधिक सफलता होगी। कोई भी मनुष्य केवल एक या दो यन्थ पढ़ लेनेसे चिकित्सा करनेके योग्य नहीं हो जाता, क्योंिक एक ही शास्त्रमें सारी वाते नहीं लिखी होती। यों तो सभी शास्त्रों में एक, ही तरहकी बाते हैं, फिर भी जो एक मे नहीं है वह दूसरेमें है और जो दूसरेमें नहीं है वह तीसरेमें हैं। इसिलये प्रत्येक शास्त्रका पढ़ना आवश्यक है। देखिये, इस विषयमें "सुश्रुत" महाशय कैसी अच्छी सलाह देते हैं। वे कहते हैं:—

> एकशास्त्रमधीयानो न विद्याच्छास्त्र निश्चयम् । तस्मादबहुश्रुतः शास्त्र दिजानीयाच्चिकित्सकः ॥ शास्त्र गुरुमुखोदगीर्गामादायोपास्य चाऽसकृत् । यः कर्म कुरुते वैद्यः स वैद्योऽन्ये तु तस्कराः ॥

जो मनुष्य एक शास्त्रको पढ़ लेता है, वह शास्त्रके निरंचयको नही जान सकता, किन्तु जो बहुतसे शास्त्रोंको पढ़ता श्रौर सुनता है, वही चिकित्साके मर्मको समभता है। जा मनुष्य गुरुके मुखसे पढ़े हुए शास्त्रपर बारम्बार विचार करता है श्रौर विचारकर काम करता है वही वैद्य है, उसके सिवा श्रौर सब चोर है।

विद्यार्थीको रोग-परी त्वा त्रोर श्रोषधि-विज्ञान दोनौं विषय खूब श्रम्ञ तरह सीखने चाहिये। जिस वैद्यको रोगोके निदान-कारण, पूर्विक्र, उपशय श्रोर सम्प्राप्ति—इन पाँचों का भली भाँति ज्ञान नहीं होता, वह वैद्य दवा करना जानने पर भी दो कौड़ीका होता है। जिन वैद्यों को रोग की पहचान नहीं, जिन हकीमोंको मर्जिकी तशाखीस नहीं, वह हरगिज कामयाब नहीं होते, उन्हें चिकित्सा में सफलता नहीं होती। यह दृढ़ निश्चय है कि, रोग-परी त्वासे निपुण हुए बिना, वैद्यको सफलता हो ही नहीं सकती। मान लो, कहीं धूलमें लट्ट लग हो गया, किसो तरह सफलता हो ही गयी, तो भी श्रिधकांश स्थलों असफलता ही होगी। रोगकों न सममनेवाले वैद्यके हाथमें जाकर हजारो रोगियों के रोग श्रसाध्य हो जाते हैं, हजारो रोगियों के प्राण श्रसमयमें ही नाश होते हैं। इसीसे कहा है कि, श्रायुर्वेदमें "रोग-परी त्वा विद्या" मुख्य है, उसका जानना परमा-वश्यक है। शास्त्रोंमें कहा है:—

यस्तु रोगमाविज्ञाय, कर्मागयारभते भिषक् । ष्ट्रप्यौषघ विधानज्ञस्तस्य सि।द्धियहच्छया: ॥ भेषज केवल कर्त्तुं यो जानाति न चामयम् । वैद्यकर्म स चेत कुर्योद्वैधमर्हति राजतः॥

जो वैद्य श्रौषिधयोके प्रयोगकी विधि यानी दवा देनेकी रीति तो जानता है, किन्तु रोगोंको नहीं पहचानता, लेकिन बिना रोगके पहचाने ही चिकित्सा करना श्रारम्भ कर देता है, उसे कभी सफलता हो जाती है श्रौर कभी नहीं होती।

जो मनुष्य केवल श्रौषधि देना जानता है, किन्तु रोगोको नहीं पहचानता, श्रगर ऐसा मनुष्य चिकित्सा-कर्म करे, तो राजाको उसे प्राणदण्डकी सजा देनी चाहिए।

देखिये, हिन्दू राजाओं के राज्यमें मूढ़ वैद्यों के लिए कैसी-कैसी कठोर सजाये मुकर्रर थी, इसीसे उस ज़मानेमें मूढ़ वैद्य न होते थे। बहुत ही ठीक बात है। वैद्यकों रोग-परीक्षामें अवश्य निपुण होना चाहिए। क्यों कि जिस तरह तीर या गोली चलानेवालेका काम पहले शिस्त लगाना और पीछे गोली मारना है, उसी तरह वैद्यका काम सबसे पहले रोगका निर्णय करना और पीछे दवा देना है। यदि निशाने-बाज़ बिना निशाना ठीक किये ही गोली छोड़ेगा, तो कदाचित ही गोली निशानेपर लगेगी, किन्तु वह निशाना ठीक करके गोली चलावेगा, तो गोली ठीक निशानेपर लगेगी, कभी बार खाली न जायगा। इसी तरह वैद्य यदि रोगीके रोगको अच्छी तरह समसकर दवा देगा, तो निश्चय ही उसे सफलता हेगी। 'रोग-परीक्षा' वैद्यके कामोंमें मुख्य है। इसीसे शास्त्रमें पहले ही रोग-परीक्षा करना मुख्य लिखा है। कहा है:—

रोगमादौ परीस्नेत ततोऽनन्तरमौषघम्। ततः कर्म भिषक पश्चात् ज्ञानपूर्वे समाचरेत्॥ यस्तु रोगाविशेषज्ञः सर्वभैषज्य कोविदः। देश-कालप्रमाण्ज्ञस्तस्य सिद्धिरसंशयम्॥ वैद्यको उचित है कि पहले रोगकी परीक्ता करे, पीछे श्रीषधिकी परीक्ता करे, जब रोग श्रीर श्रीषधि दोनोकी परीक्ता कर चुके तब ज्ञान-पूर्वक चिकित्सा करे।

जो वैद्य रोगोके भेदोको जानता है, जो वैद्य सब तरहकी दवाओको जानता है, जो देश-काल और मात्राके प्रमाणको जानता है, उसकी सिद्धि अवश्य होती है।

रोगको पहचानना—मर्जकी तशालीस करना बड़ा कठिन काम है। बाज-बाज मौकोपर अच्छे-अच्छे अनुभवी वैद्य इस काममें चक्कर खाजाते है। इसलिए शास्त्रकारोने रोग पहचाननेके वहुतसे तरीके लिखे हैं:—

- (१) त्राप्तोपदेश यानी शास्त्रोपदेशसे।
- (२) प्रत्यच् ज्ञान द्वारा।
- (३) श्रनुमान-द्वारा।

किसीने लिखा है कि देखने, छूने ऋोर हाल पृछनेसे ही प्रायः सव रोगोका ज्ञान हो जाता है, किन्तु सुश्रुतने इसके लिए छै उपाय लिखे है। उन्होने कहा है:—

(१) कानसे, (२) चमड़ेसे, (३) श्रॉखोसे, (४) जीमसे, (४) नाकसे
—इन पांचो इन्द्रियोसे तथा (६) रोगीसे हाल पूछनेसे, रोगोका ज्ञान
हो जाता है। सुश्रुताचार्यके बादके विद्वानोने रोग जाननेका उपाय
"नाड़ी परीचा" श्रोर निकाला है। इन सब परीचाश्रोकी बात हम
श्रागे चलकर श्रच्छी तरह सममावेगे। यहाँ तो इतना केवल विद्यार्थी
के ध्यान देनेके लिए लिखा है। पहला काम विद्यार्थीका रोगोके नाम,
श्रोर उनके रूप प्रमृतिका ज्ञान प्राप्त करना श्रोर उनको हर समय
कएठाप्र रखना है। श्रगर वैद्योको रोगके लच्च्या ही याद न होगे,
तो प्रत्यच श्रीर श्रनुमान से कोई लाम न होगा।

रोग-परीक्ताके अन्तर्गत और भो कितनी ही परीक्ताये होती है, उन सब परीक्ताओं के भी हो जानेपर, 'रोग-परीक्ता'का काम पूरा होता है। यहाँ हम चन्द परी ताओं की बात विद्यार्थी का श्रौत्सुक्य मिटाने के लिखे लिखते है। इनको खृत खोल-खोलकर आगे समभावेगे। यहाँ यही समभाना चाहते हैं कि, चरकके लिखे तोनो उपायो अथवा सुश्रुत के लिखे छै उपायोसे वैद्यका कौन-कौन परी तार्ये करनी होती हैं। "सुश्रुत" मे लिखा है:—

श्रातुरमुपऋमभारोम भिषजायुरेवादौ परीच्येत् । सत्यप्यायुषि न्याध्यृत्विययो देहबल सत्व सारम्य प्रकृति भेषज देशान् परीच्येत् ॥

रांगीकी चिकित्सा करनेवालेका पहले (१) आयु, (२) रांग, (३) ऋतु, (४) अग्नि, (४) अवस्था, (६) देह, (७) वल, (८) सत्व, (६) सात्म्य, (१०) प्रकृति, (११) आविध और (१२) देश प्रभृतिकी परीचा करके चिकित्सा आरम्भ करनी चाहिये।

पहले श्रायुकी परीचा बढ़े मतलबसे लिखी है। इसका मतलब यह है कि, पहले श्रायुको देखना चाहिये। श्रगर रांगीकी उम्र मालूम हा, ता इलाज करना चाहिये। श्रगर रांगीकी उम्र ही वाकी न हो, तो वैद्यको भूलकर भी इलाज न करना चाहिये, क्योंकि जिसकी उम्र ही प्री हो चुकी है, उसकी उम्र वैद्य नहीं बढ़ा सकता। वैद्य ता, उम्रके होनेपर, रोंगीको रांगमुक्त कर सकता है। कहा है:—

भिषगादौ परीच्चेत रुग्णस्यायुः प्रयत्नतः । ततः त्र्रायुषि विस्तीर्णे चिकित्सा सफला भवेत् ॥ व्याधेस्तत्व परिज्ञान, वेदनायाश्च निग्रहः । एतद्देद्यस्य वैद्यत्वं न वेद्यः प्रभुरायुषः ॥

वेद्यको पहले यद्गपूर्विक रोगीकी आयु-परीक्ता करनी चाहिये, क्योंकि आयुके दीर्घ होनेसे ही यानी लम्बी उम्र होनेसे ही चिकित्सा सफल होती है। रोगके तत्वका जानना और रोगीकी तकलीफको दूर करना—यही वेद्यका काम है। वैद्य आयुका स्वामी नहीं है, यानी जिसकी आयु नहीं रही है, उसे आयु दे दे, वैद्यमे यह सामर्थ्य नहीं है। जिस तरह रोग-परी तामे पिछत होना आवश्यक है, उसी तरह आषियों के मामले में भी पूर्ण जानकारी रखना उचित है। जो वैद्य केवल रोगों को पहचान तो जानता है, मगर औपिधयों के मामले में कुछ नहीं समसना, उसे चिकित्सामें कभी सफजता नहीं होती। केवल रोग पहचान लेने से ही, विना दवाक, रोगीका रोग निवारण हो नहीं सकता, इसलिये यदि कोई रोगी ऐसे वैद्यके हाथमें पड़ जाता है, तो वृथा प्राण गवाता है। कहा है:—

यस्तु केवल रोगज्ञो भेषजेष्वविचत्तरणः । तं वैद्य प्राप्य रोगी स्याद् यथा नौनीविक विना ॥

जो वैद्य केवल रोगोको पहचानता है, किन्तु श्रौषधि करना नहीं जानता, श्रगर ऐसा वैद्य रोगीकी चिकित्सा करता है, तो रोगी इस तरह विपद्में फॅसता है, जिस तरह नाव विना मझाहोके विपद्में फॅसती है।

श्रोषियों के नाम श्रीर उनकी पहचान जान लेने से ही काम नहीं चल सकता । श्रोषियों गुए, चल, वीर्य, विपाक श्रादि सभी विषयों में जानकारी रखने की जरूरत है। जो श्रोपियों के विषय में इतना भी नहीं जानता, वह यथा चिकित्सक होने का ढोग करता है श्रीर प्राणियों की प्राणहानि करता है। "चरक" में लिखा है:—

श्रीषधीर्नाम रूपाभ्या जानन्ते ह्य जपावने । श्रानिपाश्चैन गोपाश्चये चान्ये वनवासिनः ॥ न नाम ज्ञानमात्रेण रूपज्ञानेन वा पुनः । श्रीषधीना परां प्राप्ति काश्चिद्दोदितुमहीति ॥ योग विन्नाम रूपज्ञस्तासां तत्वाविदुच्यते । किं पुनर्यो विज्ञानीयादौषधीः सर्वथाभिषक् ॥ योगमासन्त यो विद्या देशकालोपपादितम् । पुरुषं पुरुषं विद्य स विज्ञयो भिषक्तमः ॥

गाय, भेड़ और वकरी चरानेवाले और जङ्गलमे रहनेवाले जङ्गलमे पैदा होनेवाली दवाओके नाम और रूप जानते हैं, परन्तु मनुष्य श्रीष-धियोके नाम और रूप जाननेसे ही श्रीषधियोके काममे लानेकी तरकीव नहीं जान सकता। जो औषधियों के नाम और रूप एवं उनके काममें लानेको विधि जानता है, उसे "औषधि-तत्त्वज्ञ' कहते हैं और जो जङ्गलको जड़ी-चूटियों के नाम श्रादि पूरी तरहसे जानकर, उनको देश-काल और व्यक्ति-भेदसे काममें लाता है, उसे श्रेष्ठ वैद्य कहते हैं।

मतलब यह है कि वैद्य-विद्या सीखनेवालेको दवाओं के नाम, रूप, गुण, बल, बीट्य, विपाक और प्रभाव आदि अच्छी तरहसे सीखने चाहिये। यह विद्या "निघएटु" रटने और जङ्गलमे जाकर जङ्गली लोगोकी सहा-यतासे जड़ी-बूटियां के देखनेसे अच्छी तरह आ सकती है। जो वैद्य "निघएटु" नही जानता, उसकी कदम-कदमपर हॅसी होती है। कहा है—

निघराटु विना वैद्यो, विद्वान् न्याकरण् विना श्रनभ्यासेन घानुष्कस्त्रयो हासस्य भाजनम् ।

विना निघएटु पढ़ा वैद्य, विना व्याकरण पढ़ा विद्वान् और विना अभ्यासका तोरन्दाज—तीनो अपनी हॅसी कराते है।

जो छुद्र ऊपर लिखा है, उसके सिवा श्रौपिधयों प्रयोगकी विधि भी सद्ध यसे अच्छी तरह सीखनी चाहिये। यदि केवल दवाश्रोके नाम, रूप,गुण श्रादि मालूम हो, किन्तु उनके प्रयोग करनेकी रीति न मालूम हो, तो भी श्रथंका श्रनर्थ होनेकी सम्भावना रहती है। यदि तीक्ण विष भी कायदेसे काममे लाया जाय,तो उत्तम श्रौषिधका काम देता है। यदि उत्तम श्रौषिका काम देता है। यदि उत्तम श्रौषिका काम करती है। घृत श्रौर मधु दोनों ही परमोत्तम पदार्थ है, किन्तु कोई श्रनजान इन दोनोंको समान भागमे मिलाकर काममे लावे, तो यह विषके समान हो जायंगे। इसलिये किसी विद्वान श्रौर अनुभवी वैद्यके पास रहकर, दवा बनाने श्रौर जित्सा करनेका श्रभ्यास करना चाहिये। जो मनुष्य पूर्ण रूपसे, शास्त्रोकों पढ़-सम्भक्ते लेते है, श्रौर श्रनेक प्रकारकी श्रच्छी-श्रच्छी श्रौषिया तैयार रखता है, तो भी श्रगर उसने किसीके पास रहकर श्रपनी श्रोखों से चिकित्सा नहीं

देखी, स्त्रय श्रम्यास नहीं किया, वह वहुधा घवराया करता है। इस-जिये चिकित्सा-कर्म श्रवश्य देखना चाहिये। कहा है:—

यस्तु केवल शास्त्रज्ञः कियाष्वकुशलो भिषक् ।
स मुह्यति त्र्यातुरं प्राप्य यथा भीरुरिवाहवमे ॥
यस्तूभयज्ञो मातिमान्समर्थोर्थसाघने ।
त्र्याहवे कर्म निर्वोढ् द्विचकः स्यन्दनो यथा ॥
पीण चाराद्यथाऽचज्जुर ज्ञानाद् भीत भीतवत् ।
नौर्मारुतवशोवाजो भिषक चरति कर्मसु ॥
तस्माच्छास्रेऽर्थ विज्ञाने प्रवृतौ कर्म दर्शने ।
भिषक चतुष्टये युक्तः प्राणाभिषर उच्यते ॥

जो वैद्यकंवल चिकित्सा-शास्त्रको जानता है,लेकिन चिकित्सा करनेमें कुशल नहीं है, वह रोगीके पास जाकर इस तरह धवराता है, जिस तरह कायर पुरुष लड़ाईमें जाकर घवराता है।

शास्त्र और किया दोनोको पूरा तरहसे जाननेवाला वैद्य उसी तरह अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकता है; जिस तरह दो पहियोका रथ युद्धमें अपना काम कर सकता है।

जिस तरह अन्या, डरके मारे, आगेको हाथ चला-चलाकर चलता है,तूफानके जोरसे नाव जिस तरह उलट-पुलट होती या डगमगाती हुई चलती है, उसी तरह मूर्ख वैद्य घवराकर काम करता है।

जो शास्त्र श्रोर शास्त्रके अर्थको जानता है, जिसने श्रौषधि करनेमें श्रनुभव प्राप्त कर लिया है, जिसने वैद्योकी चिकित्सा-परिपाटी श्रच्छी तरह देख ली है, उस वैद्यको "प्राण्डाता" कहते हैं।

बहुत लिखनेसे क्या, हमने अनेक वाते विद्यार्थीके जाननेके योग्य ऊपर लिखी हैं। इतनेसे ही विद्यार्थी बहुत कुछ समक सकता है। सारांश यह कि, विद्यार्थीको चिकित्सा-शास्त्रके सब अङ्ग अच्छी तरहसे पढ़ने-समक्ते चाहियें। साथ ही किसी अनुभवी और विद्वान् वैद्यके पास रहकर चिकित्सा-कर्मका अभ्यास करना चाहिये, तभी वह पूर्ण वैद्य होकर मनुष्योंके इलाजमें हाथ डाल सकता है।

## चिकित्सा-कर्म आरम्भ करने वालोंके लिये उपयोगी शिक्षा।

स्वाप्तिक्षेत्र य जव तक आयुर्वेदके सव श्रद्धोको श्रच्छोतरह न पढ़ ले;
क्षेत्र प्रके पास रहकर, गुरुके साथ-साथ जाकर चिकित्साका
स्वाप्तिक श्रम्यास न कर ले, तव तक स्वयं किसीका इलाज न करे।

- (२) वेद्यको चाहिये कि किसीको अनजानी, विना आजमाई, दवा न दे, क्योंकि अनजानी दवा अनेक वार विप, शक्ष, अग्नि और इन्द्रके वज़के समान अनर्थ करती है। यदि किसी वैद्यको किसी दवाके नाम, रूप और गुण तो माल्म हो, किन्तु उसके देनेकी विधि न माल्म हो, तो रोगीको भूलकर भी न दे, क्योंकि अनजानपनसे, वेकायदे, दी हुई दवा बहुधा अनर्थ करती है, रोगीका गेग बढ़ता है अथवा उसके प्राण नाश होते है, और वैद्यका इहलोक और परले क दोनोमे बुरा होता है। इस लोकमे बदनामी होती और उस लोकमें दण्ड मिलता है।
- (३) अगर तुमने वैद्यकशास्त्र नहीं पढ़ा है, अगर तुमने गुरुके पास रहकर चिकित्साका अभ्यास नहीं किया है, तो अपने पेट पालनेके लिये जबर्दस्ती वैद्य मत वनो। "चरक" में कहा है:—

वरमाशी विषविप क्वथितं ताम्रमेव वा । पीतमत्याग्न सन्तप्ता भाद्मिता वाष्पयो गुडाः॥ न तु श्रुतवता वेशं विभ्रता शरणागतात्। गृहीतमन्न पान वा वित्तं वा रोगपीडितात्॥ सॉपका जहर पीना अच्छा, गर्मागर्म श्रौटाये ताम्बेका पीना अच्छा, श्रागमे लाल किये हुए लोहेके गोलेका निगलना अच्छा, किन्तु पढ़े-लिखे वैद्यका-सा रूप बनाकर, शरणमे आये हुए रोगीसे अत्रपान या धन लेना हरगिज अच्छा नहीं।

(४) अगर आपमे वैद्यके सब गुण है, और वैद्यकी सम्पद आपके पास है, तो आप वेखटके मनुष्योकी प्राण्यक्ता कीजिये, क्योंकि वैद्य मनुष्योका प्राण्यक्तक कहलाता है।

अगर आप औपिधका उत्तम रूपसे प्रयोग करेगे, तो आपको चिकित्सामे सफलता होगी, सफलता होनेसे आपकी नामवरी फैलेगी, नामवरी होनेसे लक्ष्मी आपके चरणोमे लोटेगी।

(४) अगर आप उत्तम वैद्य होना चाहते है, तो युक्तिसे काम ले, क्यों कि चिकित्साकी सफलता युक्तिके अधीन है। युक्तिके जाननेवाले चैद्यकी सटा जय होती है। युक्ति जाननेवाला वैद्य श्रौपधि जानने-वाले वैद्योसे ऊँचा रहता है। मतलव यह कि, दवाश्रोके गुए श्रौर रोगोकी पहचान जाननेसे वैद्य उत्तम नहीं हो सकता, किन्तु कुछ ऊपरी युक्तियोंका जानना भी त्रावश्यक है। जैसे कोई पाचक श्रौषधि किसी रोगीको ढेर सारी एक ही वार खिला देनेवाले वैद्यसे, कई बारमे उस श्रोषधिको खिलानेवाला वैद्य उत्तम है। जो वैद्य मूर्खतासे, विना सोचे-सममें, रोगीको कोई अमृत-समान दवा एक बार ही खिला देगा, उसके रोगीको निस्सन्देह आराम न होगा, उपकारके वदले अपकार होगा। किन्तु जो वैद्य समभ-वूभकर, रोगीका बलाबल विचारकर, दवाकों कई बारमे रोगीको देगा, तो दवा अपना चमत्कार दिखावेगी। मान लो, किसी रोगीको जोरसे दस्त लग रहे हैं, यदि उस रोगीको एक बार ही एक छटाँक श्रौषधि दे दी जाय, तो वह सारी दवा मलके साथ मिलकर, दस्तोके साथ निकल जायगी और कोई लाभ न करेगी। यदि उसी द्वाके चार या छै भाग करके, दो दो

घरटेपर दिये जाय, तो वह पेटमे पचकर दस्तोको बन्द कर देगी। इसीको "युक्ति" कहते है। यह किसीके सिखानेसे नही आती—अपने आप ही आती है।

(६) वैद्यको चाहिये कि, पहले रोगीको द्वाकी हलकी मात्रा दे। वाज-बाज श्रोकात श्रच्छी द्वा भी रोगीके मुश्राफिक न होनेसे फायदेके बजाय उल्टा नुकसान करती है। जब देखे कि द्वाने कोई हानि नहीं की, तब वैद्य द्वाकी दूनी या ड्योटी मात्रा कर दे। इस तरह पहले थोड़ी मात्रामे द्वा देने श्रोर पीछे हानि-लाभ देखकर मात्रा बढ़ा देनेसे कोई उपद्रव भी न होगा श्रीर रोगी श्राराम भी हो जायगा। श्रम्लिपत्त-रोगमे 'चार' बहुधा लाभदायक होता है, किन्तु श्रगर वहीं चार श्रिक मात्रा मे दे दिया जाता है, तो दस्त होने लगते है, खट्टी-खट्टी डकारे श्राने लगती है श्रथवा उद्दर्त्तम्भ हो जाता है। श्रगर चारकी मात्रा श्रीक न दी जाय, थोड़ी-थोडी कई बारमे दी जाय, तो कोई भी उपद्रव न हो श्रीर रोग श्राराम हो जाय। जो वैद्य बुद्धिमान् श्रीर युक्तिके जाननेवाले होते है, वे रोग श्रीर रोगी दोनोका विचार करके, मात्रा श्रीर कालके विभागसे, इलाज करते श्रीर सिद्धिलाभ करते हैं। "चरक" में लिखा है:—

मात्राकालाश्रया युक्तिः, सिद्धिर्युक्तौ प्रतिष्ठितः । तिष्ठत्युपरि युक्तिज्ञो, द्रव्यज्ञानवता सदा ॥

युक्ति, मात्रा और कालके आश्रय है, और सिद्धि युक्तिके आश्रय है, इसलिये युक्तिवान् वैद्य, टवाओं के ज्ञान रखनेवाले वैद्यसे श्रेष्ठ होता है।

(७) वैद्य, श्रौपिध, सेवक श्रौर रोगी, ये चार चिकित्साके पाद हैं, श्रथीत इन चारोके ठीक होनेसे रोग शान्त होता है। इन चारोमेसे श्रत्येकमे चार-चार गुण होते हैं:—

शास्त्रमे पारदर्शिता, बहुदर्शिता, चतुराई और पवित्रता—ये वैद्यके विराग्धि है।

बहुधा, योग्यता, अनेक प्रकार के योग-वियोग-पूर्व्वक कल्पना और कीड़े प्रभृतिसे रहित होना—ये औषधिके चार गुण है।

रोगीकी सेवा करना जानना, चतुराई, स्वामिभक्ति श्रौर पवित्रता— ये सेवकके चार गुण है।

सब बातोका याद रखना, वैद्यकी आज्ञाका अत्तर-अत्तर पालन करना, निर्भय होना और अपने रोगका यथार्थ हाल कहना—ये रोगीके वार गुरा है।

इसका मतलब यह हे कि, यदि वैद्य, श्रीपिध, सेवक श्रीर रोगीमें ऊपर कहें हुए गुण हो, तो बहुधा श्रारोग्यकी ही सम्भावना रहती है। इसिलये यदि वैद्य चारो गुणवाला हो, तो उसे श्रोरोके गुण देखकर इलाज करना चाहिये, श्रर्थात् यदि रोगीकी सेवा-शुश्रूपा करनेवाला मूर्ख हो, रोगी वैद्यकी श्राज्ञा माननेवाला न हो, श्रपने रोगका ठीक-ठीक हाल कहनेवाला न हो, वेद्यका कहा हुआ उसे याद न रहताहो—ऐसे-ऐसे टोष हो, तो वैद्य हरगिज इलाज न करे श्रन्यथा श्रपयशका पात्र होगा।

भिषक् प्रमृति पादचतुष्टय,—ये सोलह गुण-सम्पन्न होनेसे रोग श्रौर श्रारोग्यके कारण है, परन्तु इन पादचतुष्ट्योमे वैद्य प्रधान है, क्योंकि उपदेश करना, श्रागा-पीछा सोचना, दवा देनेकी तरकीं बताना प्रमृति सब काम वैद्यके है। जिस तरह रसोइया, रसोई करनेके बर्तन, श्राग्न श्रौर ई धन—इन चारोसे रसोई तैयार होती है, पर इनमें "रसोइया" ही प्रधान है। यदि रसोइया उत्तम न हो, तो रसोई-कार्यके कारण-स्वरूप—वर्तन, ई धन और श्राग्न ये कितने ही श्रच्छे क्यों न हो, रसोई हरिगज उत्तम न होगो। इसी तरह श्रोषधि, पिरचारक (सेवक) और रोगीके श्रपने-श्रपने चारों गुण-युक्त होनेपर भी, यदि वैद्य श्रच्छा न हो, तो हरिगज श्रारोग्य-लाभ न होगा। इसीलिये वैद्यको प्रधान कहा है। और भी सुनिये,—कुम्हार, चाक, मिट्टी श्रौर सूत इन चारोसे घड़ा बनता है। लेकिन चाक, मिट्टी श्रौर

सूत हो, किन्तु कुम्हार न हो, तो घड़ा नहीं बन सकता, उसी तरह वैद्यके विना रोगी, परिचारक और श्रौषिधसे चिकित्सा नहीं हो सकती। मतलब यह निकला कि, सबमे वैद्य ही प्रधान है। उसीका उत्तम होना जरूरी है। चिकित्साकी सफलता-ग्रसफलताका दारमदार वैद्यपर ही निर्भर है। इसिलये वैद्यकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है।

( प ) यदि आप चिकित्सा-कर्ममे सफलता प्राप्त करना चाहे, तो श्राप शास्त्र श्रौर बुद्धि दोनोसे काम लीजिये। शास्त्र दर्पण है, श्रौर श्रपनी बुद्धि प्रतिविम्ब-श्रक्स-है। जिस तरह दर्पण श्रौर प्रतिबिम्बसे स्वरूपका ज्ञान होता है, उसी प्रकार शास्त्र श्रौर बुद्धि दोनोसे जो चिकित्सा की जाती है, वही चिकित्सा उत्तम होती है। जो वैद्य केवल शास्त्रपर चलते है, श्रपनी बुद्धिसे काम नहीं लेते, उन्हें सफलता नहीं होती।

(६) वैद्यको उचित है कि, रोगियोसे मैत्री करे और करुणासे काम ले, उत्साहके साथ साध्य रोगीकी चिकित्सा करे, स्वस्थ शरीर-वाले या मरनेवाले रोगीको दवा न दे।

(१०) वैद्यको रोग-परीच्चा करते समय साध्य और असाध्यका खयाल कभी न भूलना चाहिये। जो वैद्य साध्य और श्रसाध्य दो प्रकारके विभाग करके चिकित्सा करता है, वह निश्चय ही रोगको आराम करता है, किन्तु जो वैद्य साध्य श्रौर श्रसाध्यका खयाल नही करता, श्रसाध्य रोगीका भी इलाज करना श्रारम्भ कर देता है, उसकी दुनियोंमे बदनामी होती है। लोग कहते है,-जब वैद्यजीको साध्य असाध्यका ही ज्ञान नही, तव क्यो चिकित्सा करके अपनी धूल उड़वाते है ? शास्त्रमे कहा है:-

ये न कुर्वन्त्यसाध्यतां चिकित्सा ते भिषग्वराः। त्रतः वैद्यः श्रमः कार्यः साध्यासाध्य परीच्चग्रो ॥ साध्यासाध्य विभागज्ञो, ज्ञानपूर्व चिकित्सकः। काले चारभते कर्म यत्तत् साधयति घ्रुवम्॥ स्वार्थ विद्या यशो हानिमुपक्रोशमसमहम्। प्राप्नुयात्रियतं वैद्यो योऽसाध्य समुपाचरेत ॥ सद्वैद्यास्ते न येऽसाध्यानारभन्ते चिकित्सितुम् ।

जो श्रसाध्य रोगीकी चिकित्सा नहीं करते, वे श्रेष्ठ वैद्य हैं, इस-- तिये वैद्यको साध्य-श्रसाध्यकी परीचा करनी चाहिये।

जो साध्य-श्रसाध्यके विभागको जाननेवाला वैद्य,साध्य-श्रसाध्यका विचार करके चिकित्सा करना श्रारम्भ करता है, वह निश्चय ही रोगीको श्राराम करता है।

जो वैद्य असाध्य रोगीका इलाज करता है, उसके स्वार्थ, विद्या श्रौर यश तीनोकी हानि होती है, जगह-जगह उसकी निन्दा होती है श्रौर वह नालायक समका जाता है।

जो श्रसाध्यकी चिकित्सामे हाथ नहीं डालते, वह "सद्देव" यानी एत्तम वैद्य हैं।

सारांश यह कि, श्रसाध्यकी चिकित्सासे कोई लाभ नहीं। जो श्रसाध्य है, वह श्राराम होगा नहीं, विना श्राराम हुए कुछ धन भी नहीं मिलेगा, कोरी वदनामीका ठीकरा पल्ले पड़ेगा। इसलिये धन श्रीर यश चाहते हो, तो श्रसाध्य रोगीको हाथमें न लो।

(११) रोगीकी आयुका देखना वैद्यका सबसे पहला काम है। इसलिये चिकित्सामें सबसे पहले आयु-परीत्ता किया करो। अगर रोगीकी
आयु विखे, तो इलाज हाथमे लो, अगर रोगी आयु-हीन दीखे तो
इन्कार करदो, कह दो कि हमसे इलाज न होगा। अगर आप आयुष्मान
रोगीका इलाज करेगे, तो रोगीको अवश्य आराम हो जायगा, आपको
धन और यश मिलेगा। अगर आप लालचवश आयुष्यहीनका भी
इलाज हाथमे ले लेगे, तो रोगी तो आयु न होनेसे अवश्य मर ही
जायगा, आपके पल्ले केवल बदनामी आवेगी। क्योंकि जिसकी आयु
चीण हो गई है, जिसकी उम्र पूरी हो गई है, उसकी उम्र कोई वैद्य बढ़ा
नहीं सकता, वैद्यका काम तो रोगके तत्वका सममना और रोगीकी
वेदनाका नाश करना हैं। देखिये शास्त्रमे कहा है:—

भिषगादौ परीचेत् रुग्णस्यायुः प्रयत्नतः । ततः त्रायुषिविस्तीर्णे चिकित्सा सफला भवेत ॥ व्याधेस्तत्व परिज्ञानं वेदनायाश्च निम्रहः । एतद्वैद्यस्य वैद्यत्व न वैद्यः प्रमुरायुषः ॥

वैद्यको सबसे पहले यत्नपूर्वक रोगीकी श्रायु-परीचा करनी चाहिये, क्योंकि श्रायुके दीर्घ होनेसे ही चिकित्सा सफल होती है।

रोगके तत्त्वको जानना श्रौर रोगीकी पीड़ाको दूर करना—यही वैद्यका काम है, वैद्य श्रायुका स्वामी नहीं है।

श्रगर कोई यह सवाल करे कि, जब श्रायु ही होगी, तब रोगी मरेगा ही क्यो, श्राप ही लोट-पीटकर खड़ा हो जायगा, इसलिये ऐसी दशामे चिकित्साकी जरूरत ही क्या है ? जिनकी ऐसी समक्त है, वे गलती करते हैं। श्रायु होनेपर भी रोगी विना चिकित्साके मर जाता है, इस विषयमें श्रपनी श्रोरसे कुछ न कहकर, हम दो चार ऋपि-वाक्य उद्धृत करते है। श्राशा है, उनसे वैसे प्रश्न करनेवालोको सन्तोष हो जायगा। कहा है:—

साध्या याप्यत्वमायान्ति, याप्याश्चसाध्यता तथा।
ध्नित प्राणानसाध्यास्तु, नराणाम कियावताम् ॥
श्रायुष्मान् पुरुषो जीवेत्सव्यथो भेषजै विना।
भेषजेन पुनर्जीवेत स एव हि निरामयः ॥
साति श्रायुषि नोपायं विनोत्थातुत्त्वमो रुजीः।
दिशितश्चात्र दृष्टान्तः पद्ममयो यथा गजः॥
साति चायुषि नष्टः स्यादामयैश्चाचिकित्सितः।
यथा सत्यपि तैलादो दीपो निर्वाति वात्यया॥

चिकित्सा न करनेवाले मनुष्योके साध्य रोग याप्य और याप्य श्रसाध्य हो जाते हैं; श्रसाध्य रोग निश्चय ही मनुष्यके प्राणनाश कर डालते हैं। श्रायु होनेपर यदि चिकित्सा न की जाय, तो मनुष्य जीवेगा, परन्तु द्धःखोके साथ, श्रौर यदि चिकित्सा की जायगी, तो विनादुःखोके जीवेगा। श्रायुके होनेपर भी रोगी बिना उपायोके नही उठ सकता, जिस तरह कीचमे फॅसा हुश्रा हाथी बिना खीचे नही निकल सकता।

जिस तरह तेल बत्ती वगैरःके होनेपर भी, दीपक हवाके भोकेसे बुभ जाता है, उसी तरह, श्रायु होनेपर भी, रोगी विना चिकित्साके मर जाता है।

(१२) साध्यासाध्य परीचाके सिवा, वैद्यको "अरिष्ट-चिह्न" अवश्य देखने चाहिए । अरिष्ट-चिह्नोंसे वैद्यको मृत्युका पता बहुत ठीक लगता है। पहले वैद्य अरिष्ट-चिह्नोंके जानकार और अभ्यासी होनेके कारण ही, बरसो पहले रोगीकी मृत्यु वता दिया करते थे। इसलिए वैद्यको अरिष्ट-चिह्नोंकी परीचा अवश्यमेव करनी चाहिये। जो वेद्य "अरिष्ट-चिह्नों" को देखकर इलाज करता है, वह देवताकी तरह पुजता है। जो विना अरिष्ट-चिह्नोंको देखे इलाज करते हैं, वे बदनाम होते है। अरिष्ट-चिह्नोंके विपयमे हम आगे लिखेगे, तथापि इस जगह इतना बता देनेमे हर्ज नहीं कि, अरिष्ट किसे कहते है। जिन लच्चणोंके होनेसे रोगीकी मृत्यु निश्चय ही हो, यदि ऐसे ही चिह्न नजर आवें, तो उन चिह्नोंको "अरिष्ट" या "रिष्ट" कहते है। जिस तरह वृच्चमे फूल आनेसे फल लगनेकी, धूओं होनेसे आग होनेकी और बादल होनेसे वर्णकी सम्भावना होती है, उसी तरह अरिष्ट-चिह्नोंसे मृत्यु होनेकी सम्भावना होती है, उसी तरह अरिष्ट-चिह्न होनेसे मृत्यु होनेकी सम्भावना होती है। बङ्गसेन महोद्य कहते हैं:-

न त्वारिष्टस्य जातस्य नाशोऽस्ति मरणाद्दते । मरण्व्चापि तत्रास्ति यत्रारिष्ट पुरः सरम्॥

अरिष्ट होनेसे मृत्यु अवश्य होती है। वह मृत्यु नहीं, जिसमें पहले अरिष्टके लच्चा न हो और वह अरिष्ट नहीं, जिसके होनेसे मरण न हो। वाग्भट्टने कहा है.--

विना त्रारिष्टं नास्ति मरणा, दृष्ट रिष्टम् च जीवितम् । त्रारिष्टे रिष्ट विज्ञान न च रिष्टेऽत्य नैपुणात् ॥ त्रारिष्ट बिना मरण नही होता त्र्यौर ऋरिष्ट होनेसे जिन्दगी नही रहती। जो श्ररिष्ट-चिह्न जाननेमे निपुण नहीं है, उनको श्ररिष्ट-ज्ञान नहीं होता।

वझसेनने कहा है:-

श्रासिद्धि प्राप्नुयाल्लोके, प्रतिकुर्वन गतायुषः । तस्माद्यत्नेनारिष्टानि लच्चयेत् कुशलो भिषक् ॥

जिसकी श्रायु पृरी हो गई है, उस मनुष्यकी चिकित्सा करनेसे वैद्यकी सिद्धि नहीं होती। इस वास्ते चतुर वेद्यको श्रच्छी तरहसे 'श्रिष्टि' देखकर इलाज करना चाहिये। सुश्रुतने कहा है:—

एतान्यारिष्टरूपाणि, सम्यग् वुद्धेत भिषक् । साध्यासाध्यपरीचाया स राज्ञः संमतो भवेत् ॥

जो वैद्य इन श्ररिष्ट-लक्त्योको अच्छी तरह जानता है श्रोर साध्या-साध्यकी परीक्ता करनेमे निपुण है, वह राजाश्रोक योग्य होता है।

श्रिरिट-चिह्नों के पहचाननेका श्रभ्यास करनेसे रोगीकी श्रायुका हाल वैद्य फोरन जान जाता है। इसलिये वैद्य इनका श्रभ्यास करेश्रीर श्रायु-परीत्ताके लिये इनसे चिकित्सामे श्रवश्य काम ले।

(१३) अगर चिकित्सामे विशेष सफत्तताकी इच्छा रखते हो, तो रोगीके पास जाकर इतनी वाते अवश्य देखोः—

१—रागिकी श्रायु श्रलप है, मध्यम है या दीर्घ है। श्रिरष्ट-चिह्नोंसे ही श्रायुका पता लगता है।

२—श्रगर श्रायु शेष हो, तो देखो कि रोगीको कीन रोग है, रोग होनेके कारण क्या है ? रोगक पूर्ण रूपसे प्रकट होनेके पहले क्या-क्या चिह्न प्रकट हुए थे ?

३—रोगके मालूम हो जानेपर, रोगीकी साध्यता और असाध्यताका विचार करो। साथ-ही-साथ यह भी देखो कि, कोई अरिष्ट-चिह्न तो नहीं है। अगर रोग असाध्य हो, अरिष्ट-चिह्न स्पष्ट नजर आवे, तो रोगीको त्याग दो। अगर रोग साध्य हो, अरिष्ट न हो, तो बुद्धिमानीसे इलाज करनेका विचार करो, मगर इलाजका विचार करनेके पहले ानम्नालाखत बातोका विचार श्रौर भी करोः—

४—देखों कि ऋतु कौनसी है ? इस ऋतुमें कौनसे दोषका कोप होता है ? यह ऋतु रोगीके वातादि दोषोको शान्त करनेवाली है या कुपित करनेवाली, ऋतु-तुल्यता है अथवा नहीं।

४—रोगीकी अग्नि कैसी है ? अग्नि ती द्या है, मन्द है या सम है या विषम है।

६—रोगीकी अवस्था कितनी है, यानी उसकी उम्र क्या है ? रोगी बालक है, जवान है या बूढा है ? अवस्था जानकर इस बातका विचार करो कि, इस अवस्थामे कौनसा दोष बढ़ा हुआ रहता है। यह रोग जो रोगीको है, इस अवस्थामे जोर करता है या कमजोर रहता है, यानी सामान्य-साध्य रहता है या कष्टसाध्य। दवा देते समय रोगीकी अवस्थानुसार हो दवाकी मात्रा तजवीज करो। बालक और वृद्ध श्र रोगियोंकी चिकित्सामें सावधानीकी जरूरत है, क्योकि ये दोनों कोमल और बलहीन होते है।

७--रोगीका शरीर दुबला है या मोटा अथवा स्वामाविक है।

द—रोगीमे कितना बल है ? रोगी बलवान है या बलहीन ? रोगीके बलाबलका विचार करके ही द्वा देनी चाहिये। यदि वैद्य दुर्बल रोगीको अति बलवान् औषधि दे दे, तो रोगीके मर जानेकी सम्भावना है। कमजोर रोगी अति बलिष्ट, अत्यन्त गर्म और अत्यन्त शीतल द्वा अथवा अग्नि-कर्म, चार-कर्म और शख्न-कर्मको नहीं सह सकता। कमजोर रोगी बहुत तेज द्वासे अक्सर मर जाता है। इसलिये दुर्बल रोगीको हल्की द्वा देनी चाहिए। अगर तेज द्वा देनेकी जरूरत हो, तो थोड़ी-थोड़ी मात्रामे कई बार देनी चाहिए, जिससे किसी प्रकारके उपद्रवकी

<sup>♣</sup> ६० वर्षके बाद वृद्धावस्था श्रारम्म होती है। इस श्रवस्थामें ''वायुं' बहुत बढ़ जाता है।

सम्भावना न रहे। विशेषकर स्त्रियोके मामलेमे इस वातका श्रीर भी खयाल रखना चाहिये, क्योकि स्त्रियोका हृदय श्रस्थर—चंचल—नर्म, खुला हुश्रा श्रीर श्रत्यन्त हरपोक होता है। जो वैद्य इन वातींका विचार किये विना दवा देते है, वे रोगीकी श्राणहानि करते है।

६—रोगीके सत्व यानी मनकी परीक्ता करनी चाहिये। देखना चाहिये, रोगी प्रवर-सत्व है, मध्य-सत्व है या हीन-सत्व। श्रात्माके साथ मनका संयोग होनेसे, मन शरीरका पालन-पोषण करता है। सत्व, बल-भेटके कारण, तीन प्रकारका होता है।

प्रवर-सत्ववाला प्राणां निज और श्रागन्तु कारणसे हुई घोर पीड़ासे भी नहीं घवराता। मध्य-सत्ववाला दूसरेकी वेखा-देखी या दूसरेकी सहायतासे पीडाको सहन कर सकता है। हीन सत्ववाला न तो श्राप धीरज रखता है और न दूसरेकी सहायतासे धेर्य्य धारण करता है। ऐसे पुरुप, बड़े भारी डील-डौलके होनेपर भी, जरासी पीड़ा नहीं सह सकते। लड़ाईकी भयंकर बात सुननेसे या कहीं .खून गिरता देखकर ही बेहोश हो जाते हैं श्रथवा उनका चेहरा फक्क हो जाता है।

१०—सात्म्य-परीचा भी करनी चाहिये। देखना चाहिये कि, रोगीको कैसा आहार-विहार अनुकूल होता है, यानी कैसा खाना-पीना उसके मिजाज मुआफिक होता है। सात्म्य-परीचा रोगीसे पूछनेसे होती है।

जिन प्राणियों के घी, दूध, तेल, मांस और खट्टे-मीठे, नमकीन प्रभृति छही प्रकारके रस सात्म्य यानी मुआफिक होते हैं, वे बलवान, क्लेश सहनेवाले और टीर्घ जीवी होते हैं। जो लोग हमेशा रूखा भोजन करते है, जिन्हें कोई एक ही रस मुआफिक होता है, वे कमजोर और कम-उम्र होते है। जिन्हें मिले हुए रस मुआफिक होते है, वे मध्यवली होते है।

सात्म्य-परीचासे वैद्यको दवा श्रीर पथ्य तजवीज करनेमे वड़ा सुभीता होता है। इससे प्रकृतिका भी निश्चय हो जाता है। जैसे, जिसे गर्म श्राहार-विहार मुश्राफिक होते है, उसका मिजाज ठएडा श्रीर जिसे शीतल श्राहार-विहार मुश्राफिक होते है, उसका मिजाज गर्म होता है। ११—प्रकृति-परीचा भी करनी चाहिये। देखना चाहिये, रोगोकी प्रकृति कैसी है १ रोगीकी प्रकृति वातकी है या पित्तकी या कफकी, यानी रोगीका मिजाज गर्म है या ठएडा। रोग रोगीकी प्रकृतिके अनुकृत है या प्रतिकृत १ प्रकृति-तुल्यता है या नहीं १ जैसे किसीकी पित्त प्रकृति हो और उसको कफका उपद्रव हो, तो प्रकृति-तुल्यता नहीं है। प्रकृति-तुल्यता में, देश-तुल्यता , ऋतु-तुल्यता । इशि खराव है। प्रकृति-तुल्यता आदिके न होनेसे रोग सुखसाध्य होता है।

१२—श्रौषधिकी परीक्ता भी करनी चाहिये, यानी यह देखना चाहिये कि श्रौषधि रोगीको प्रकृति श्रौर ऋतुके श्रनुकूल है या प्रतिकूल, देश-काल प्रभृतिके विचारसे विरुद्ध तो नहीं है।

१३—देशकी परीक्षा करनी चाहिये। देखना चाहिये रोगी जाङ्गला अनूप° और साधारण+ इन देशोमेसे किसमें पैदा हुआ है,

#पित्त-प्रकृतिवालेको कफका उपद्रव हो, तो प्रकृति-तुल्यता न हुई। यह श्रन्छी बात है। श्रगर पित्त-प्रकृतिवालेको पित्तका ही रोग हो तो प्रकृति-तुल्यता हो गई, जो खराब है।

ं अन्पदेशमे स्वभावसे हीवात-कफके रोग होते हैं। अगर रोगीको उस देशमे पित्तका रोग हुआ, तो देश-तुल्यता न हुई, इसितये रोग सुखसाध्य है। अगर अन्प-देशमें वात-कफका रोग हो, तो देश-तुल्यता हो गई। देश-तुल्यता कप्टसाध्य है।

क्षूँ शरद ऋतुमें "पित्त" कुपित होता है, यानी शरद "पित्तका" मौसम है। धगर शरद ऋतुमें किसीको पित्तका रोग हो, तब तो ऋतु-तुल्यता हुईं। धगर शरद ऋतुमें "कफका" रोग हो तो ऋतु तुल्यता न हुई। ऋतु-तुल्यताका न होना, रोगी और वैद्य दोनोंके लिये धच्छा है।

शिवस देशमें पानी श्रीर दरव्त कम हों श्रीर जहाँ पित्त श्रीर वातके रोग होते हों, उस देशको "जांगल देश" कहते हैं। ऐसा देश मारवाड़ है।

े जिस देशमें पानी बहुत हो, वृत्त बहुत हों, श्रीर जहाँ वात श्रीर कफके -रोग होते हों, उस देशको "श्रनूपदेश" कहते हैं। जैसे बंगाल।

भ जिस देशमें श्रनूप श्रीर जागन दोनोंके नच्या हों, वह साधारण देश

किस देशमे बड़ा हुआ है और किस देशमे रोगी हुआ है ? उस देशकी आब-हवा कैसी है, वहाँ कैसे रोग होते है, रोगीको कैसा रोग हुआ है; देश-तुल्यता है या नहीं ? जैसे,—देश बादी हो, और रोग भी वादीका हो तो, देश-तुल्यता समभनी चाहिये। अगर ऐसा हो तो रोग कष्टसाध्य है।

१४—रोगीके लिये मात्रा नियत करनेमे वैद्यको पूरी चतुराईसे काम लेना चाहिये। श्रीषधिकी मात्राका कोई विधा हुआ कायदा नहीं है। काल, अग्नि, बल, उम्र, स्वभाव, देश श्रीर वातादि दोपोका विचार करके, वैद्य रोगीकी मात्रा नियत करे। न कम मात्रा नियत करे न जियादा, रोगके बलाबलके अनुसार मात्रा नियत करनेसे लाभ होगा। कम मात्रासे रोग आराम न होगा, अधिकसे रोग वढ़ जायगा या रोगी मर जायगा। कहा है:—

नाल्पंहन्त्योषध व्याधि यथाल्पाम्त्रु महानलम् । दोपवच्चातिमात्रस्याच्छस्य मृत्यूदकः यथा ॥ मात्रयाहीनया द्रव्यं विकारं न नियर्त्तयेत् । द्रव्याणामतिवाहुल्यादच्यापत्संजायते ध्रवम् ॥

जिस प्रकार अत्यन्त प्रज्वित अग्निपर थोड़ासा गर्म जल डालनेसे वह नहीं बुमती, उसी प्रकार वड़े रोगमे थोड़ी मात्राकी औषधिसे रोग आराम नहीं होता। जिस तरह खेतमे अधिक जल वरसनेसे अनाज नष्ट हो जाता है, उसी तरह छोटे रोगमे औषधिकी अधिक मात्रा देनेसे रोगी मर जाता है। कम मात्रासे रोग आराम नहीं होता और अधिक मात्रासे निश्चय ही विपद् आती है।

१४—यदि आपको रोगिक रोगमे निम्नलिखित बाते नजर आवे, तो आप शौकसे इलाज करे, भगवान् चाहेगे तो आपको अवश्य सफ-लता पाप्त होगी। ऐसे रोगको सुखसाध्य कहते हैं, यानी जिस रोगमे निम्नलिखित लच्चण हो, वह बिना कठिनाईके सुखसे आराम होजायगाः-

- (क) रोगके हेतु यानी कारण # थोड़े हो।
- (ख) उस रोगके पूर्वरूप श्रम जितने लक्त्य होने चाहियें, उससे कम हुए हो।
- (ग) उस रोगके लत्त्रण जितने शास्त्रमे लिखे है, उससे कम हो।
- ( घ ) दूष्य‡, देश, प्रकृति और कालके साथ उस रोगकी तुल्यता न हो <sup>‡</sup>
- (ड) ऐसा रोग न हो, जिसका इलाज न हो सके।
- (च) रोगको गति एक हो, चाहे अधोगामी हो, चाहे ऊर्द्धगामी +।
- ( छ ) रोग नया हो यानी थोड़े दिनका हो।
- (ज) रोगके साथ कोई उपद्रव × न हो।
- (भ) रोग एक दोषज हो, यानी तीनो दोषोमेसे किसी एकके कारण हो, दो या तीनो दोषोके कुपित होनेसे न हो।

# जिन कारणोंसे रोग होता है, उन्हें रोगके कारण कहते हैं। जैसे, श्रांत भोजनसे श्रजीर्ण रोग होता है। यहाँ "श्रांति भोजन" श्रजीर्णका हेतु या कारण है।

क्रूँ रोगके पूरी तरह प्रकट होनेके पहले जो लच्च दिखाई देते हैं, उन्हें "पूर्व-रूप" कहते हैं । जैसे, ज्वर होनेके पहले,—नेत्रोंका जलना, शरीरका टूटना, सिरमे दर्व होना प्रश्वति ।

रस रक्त आदिको "दूष्य" कहते हैं। वात, पित्त, कफको "दोप" कहते हैं। पित्त भी गर्म है और रक्त भी गर्म है। श्रगर् पित्तसे रक्त दूषित हुआ, तो "दूष्य-तुल्यता" हुई। परन्तु कफ शीतल है, श्रगर उससे रक्त दूषित हो, तो दूष्य-तुल्यता न हुई। दूष्य-तुल्यता कष्टसाध्य है।

+ रक्तित्त रोगमें रक्त कपरके रास्ते नेत्र, कान, नाक श्रौर मुं इसे निकलता है तथा नीचेके रास्ते लिङ्ग, गुदा श्रौर योनिसे निकलता है। यदि एक रास्तेसे गिरता है, तो रोग सुखसे श्राराम हो जाता है; दोनों राहोंसे गिरता है, तो कप्टसे श्राराम होता है।

× रोगके साथ उपद्रव। जैसे, मुख्य रोग तो ज्वर हो, किन्तु उसके साथ कास, श्वास, हिचकी, वमन, श्रतिसार श्रादि हों तो इनको 'ज्वरके उपद्रव' कहेंगे। उपद्रवहीन रोग सहजमें श्राराम होता है।

- ( व ) रोगीका शरीर ऐसा हो, जो हर प्रकारकी श्रौषधिको सहन कर सके। चाहे दागिये, चाहे ज्ञार-कर्म कीजिये, चाहे चीर-फाड़ कीजिये, चाहे जुलाव दीजिये, चाहे कय कराइये।
- (ट) कीमती या दुर्लभ जैसी भी दवा चाहो मिल सकती हो। दवा पहले कहे हुए चारो गुण-युक्त हो।
- (ठ) रोगीकी सेवा करनेवाला रोगीका भक्त, चतुर, शुश्रूषाकर्मको जाननेवाला श्रौर पवित्र हो।
- (ड) रोगीमे रोगीके सब गुण हो, यानी रोगी सब बातोको याद रखनेवाला, वैद्यकी आज्ञा पालन करनेवाला, निर्भयचित्त और अपने रोगका ज्योका त्यो ठीक हाल कहनेवाला हो।
- (ढ) स्वयं आप वैद्य महाशयमे शास्त्रपारंगतता, बहुदर्शिता, चतुराई और पवित्रता,—ये चारो गुण हो यानी आप सचे वैद्य हो।

१६—गर्भवती, बालक और वृद्धका रोग यदि अत्यन्त उपद्रव-..हित हो, तो असाध्य होता है, इसलिये ऐसी अवस्थामे इनका इलाज न करना चाहिये।

१७—अगर किसी रोगीका रोग त्रिदोषसे हुआ हो, रोग चिकित्सा-के मार्गको अतिक्रम कर गया हो, साथ ही रोग अस्थिरताजनक, मोह-जनक और इन्द्रिय-विनाशक हो, तो आप रोगीको हाथमे न लीजिये और यदि ले लिया हो तो जवाब देदीजिये।अगर किसी दुर्बल व्यक्ति-का रोग वढ़ गया हो और "अरिष्ट-चिह्न" नजर आते हो, तो आप रोगीको जवाब देदीजिये।

१८—श्रगर किसी रोगीको जुलाब देना हो, तो बड़ी सावधानीसे श्रौर समभ-वूभकर दोलिये। जुलाब देना सहज काम नहीं है। जुलाब-का जियादा लग जाना या न लगना, दोनो खराब हैं।

श्रगर जुलाब न लगेगा, तो रोगीके मुखमे पानी भर-भर श्रावेगा, हृद्यमे श्रशुद्धि होगी, कफ श्रौर पित्तकी-सी वृमन होनेकी शंका होगी, पेंटमें श्रफारा होगा, खानेमे श्रकि होगी, उल्टी होगी, देहमें बल न रहेगा, शरीर भारीसा माल्म होगा, श्रांखोमे नींदसी श्रावेगी, शरीर गीला-गीलासा हो जायगा, जुकामके चिह्न नजर श्रावेगे श्रीर श्रधोवायु खुलकर न निकलेगी।

अगर जुलाब जोरसे लग जायगा, तो पहले तो मल, पित्त, कफ श्रौर अधोवायु निकलेंगे, शेषमे केवल खून गिरने लगेगा। इसके बाद मांस श्रौर सेदसे घुला हुआ पानीसा निकलेगा या दस्त, कफ श्रौर पित्त जिसमे न होगा, ऐसा जल निकलेगा या काला-काला खून निकलेगा, रोगीको प्यास बहुत लगेगी श्रौर वायुका कोप हो जायगा। इसीलिये विद्वानोंने कहा है:—

> चिकित्साप्राभृतो विद्वान् शास्त्रवान् कर्मतत्परः नरं विरेचयति य सयोगात् सुखमश्नुतं ॥ द्यो वैद्यमानीत्ववुधो विरेचयति मानवम् त्सोऽति योगादयोगाच्च मानवो दुःखमश्नुते ॥

चिकित्सा-कर्ममे कुशल, विद्वान, शास्त्रोके जाननेवाला और अपने कामका श्रभ्यास रखनेवाला वैद्य जिसको जुलाब देता है, वह रोगी रोगसे छूटकर सुखी होना है। किन्तु वैद्यत्वका धमण्ड करनेवाला श्रज्ञानी वैद्य जिसको जुलाब देता है, वह मनुष्य श्रतियोग—श्रधिक जुलाब लग जाने और श्रयोग—जुलाब न लगनेके कारण दुःखका भागी होता है।

१६—महर्षियोकी निम्नलिखित शिक्ताये प्रत्येक वैद्यको सदा याद रखनी चाहिये:—

"हे वैद्य । यदि तुमें कर्म-सिद्धि, अर्थ-सिद्धि, यशोलाभ और स्वर्ग-कामना है, तो सदा गुरुके उपदेशों पर ध्यान दे, हमेशा सब जीवोकी मङ्गल कामना कर, सर्व्यान्तः करणसे रोगियों के आरोग्य करनेमे साव-धानीसे लगा रह, अपनी जीविकाके लिये रोगियोसे अत्यन्त धन न ले, मनसे भी पर-स्त्री-गमनकी इच्छा न कर, पराये धनपर मन मत चला, सदा साफ सफेट कपड़े पहना कर और अपने चिकित्साके यन्त्रों यानी श्रोजारोको हमेशा साफ रक्खा कर, भूलकर 'भी मिद्रा पान मत कर, पाप-कर्मसे दूर रह, निष्पाप लोगोकी संगति कर, धर्ममे मित रख, सबका भला चाह, सच्चे दिलसे पराया हित कर, जियादा बकवाद मत कर, सदा देश-कालका विचार रख, बातोंको याद रक्खा कर, तरह-तरहकी वैद्योपयोगी वस्तुश्रोका संग्रह किया कर।

"जो व्यक्ति राजद्रोही हो, जो बड़े आदिमयोसे विरोध रखते हो, जो दुष्ट और दुराचारी हो, जिन्हे अपनी बदनामीका भय न हो, जो स्वयं मरनेको तैयार हो,—ऐसे लोगोकी चिकित्सा न करनी चाहिये। जिन खियोंके सिरपर उनके पित या भाई आदि सम्बन्धी न हो, उनका इलाज भी न करना चाहिये। खियाँ यदि कोई चीज उपहार-स्वरूप दे तो विना उनके पित, भाई, देवर आदि सम्बन्धियोंकी आजाके न लो।

"घरके मालिककी आजा लेकर घरमें जाओ। घरमे खबर करा कर घुसो। जहाँ जाओ, दिव्य वस्त्र पहनकर जोओ, घरमे नीचा सिर करके घुसो। रोगीके पास जाकर रोगका तत्व समभानेकी चेष्टा करो और किसी तरहकी फाल्तू वात मत करो। रोगीके कामके सिवा और किसी विषयमे वाक्य, मन, बुद्धि और इन्द्रियोको न लगाओ।

"रोगीके घरकी बात और किसीसे कभी मत कहो। रोगीकी मृत्यु निश्चित हो, तुमको रोगीके मरनेका सोलह आना विश्वास हो जाय तो, यह बात किसीसे भी मत कहो। ऐसो बात सुननेसे रोगी और रोगीके सम्बन्धियोके चित्तपर गहरी चोट लगती है।

"तुम कैसे हो धुरन्धर विद्वान् क्यो न हो, पर अपनी तारीफ आप कभी मत करो, जो लोग अपनी बड़ाई आप करते है, उनसे प्राणी विरक्त हो जाते है।"

२० - रोगीकी रोग-परीक्षाके समय जल्दबाजी मत करो, चाहे श्रापकी हानि ही क्यो न होती हो, श्रापकी श्रीर जगहकी फीस ही क्यो न मारी जाती हो। थोंड़े रोगी हाथमे लेना, श्रीर उन सबको रोगमुक्त करना अच्छा, किन्तु ढेर रोगियोको हाथमे ले लेना श्रौर फिर उन्हें संभाल न सकना अच्छा नही।

श्रॉख, कान, नाक, जीभ श्रौर त्वचा (चमड़े) से रोगीके रोगकी परी चा करो, पूछनेकी वाते पूछकर मालूम करो । जव सब तरहसे श्रापकी समभामे रोग श्रा जाय, रोग साध्य हो, रोगीकी श्रायु हो, श्रिष्ट, न हो—तब रोगीकी श्रवस्था, देश, काल श्रौर मात्राका विचार करके उत्तम श्रौषधि दो श्रौर दवा-सेवन-बिधि एवं पण्यापण्यकी बात रोगी श्रौर परिचारकको श्रच्छी तरह समभा दो । बहुतसे वैद्य मारे जल्दीके श्रथवा मिजाजके कारण श्राधी वात कहते श्रौर श्राधी नहीं कहते, फीस जेवमें डालकर चल देते है। हमने श्रनेक बार देखा है, रोगीके अपरवालों के श्रच्छी तरह न समभाने से श्रमृत-समान दवाएँ भी बेकार साबित हुई है श्रथवा उपद्रव वढ़ गये है।

२१—नाड़ी-परीक्ताकी आजकल चाल हो गई है। अगर वैद्य नाड़ी न पकड़े, तो लोग उसे वैद्य नहीं समभने। इसिलये वैद्योंको नाड़ी पकड़नी ही पडती है। किन्तु सारे रोगोका हाल केवल नव्जसे किसीको भी मालूम नहीं हो सकता, क्योंकि कितने ही रोगोमे नाड़ीकी चाल एकसी होती है। वहाँ निश्चय रूपसे कैसे मालूम हो सकता है कि, अमुक ही रोग है। जैसे—धातुक्तीणवालेको नाडी क्तीणगित और विल्कुल मन्दी होती है, और मन्दाप्रिवालेको नाड़ी भी क्तीणगित और विल्कुल मन्दी होती है, इसी तरह तम मनुष्यकी नाड़ी स्थिर होती है और कफ तथा प्रदर-रोगमे भी नाड़ी स्थिर होती है। सारांश यह कि, नाड़ी-परीक्ता अवश्य करनी चाहिये,क्योंकिनाडी-परीक्तासे वैद्यकाचड़ाकाम निकलता है, पर एकमात्र नाड़ी परीक्तापर निर्भर रहनेसे बहुधा धोखा हो जाता है।

यद्यपि प्राचीन शास्त्र "चरक-सुश्रुत" प्रभृतिमे नाड़ी-परीचाका जरा भी जिक्र नहीं है, तो भी आज-कल इसका रिवाज हो गया है। नाड़ी-ज्ञान विना वैद्यकी प्रतिष्ठा नहीं है, और नाड़ी-परीचासे लाभ भी है, इसलिए वैद्यको इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिये। मगर नाड़ी-परीचा गुरुके सिखानेसे जैसी अच्छी आती है, वैसी अपने-आप पुस्तकोकी सहायतासे नहीं आ सकती। हॉ, जो एकलव्यकी तरह चतुर पुरुष है, वे अपने-आप भी इस कठिन विद्याको सीख सकते है, पर सभी एकलव्य नहीं, इसीसे हमने गुरुकी बात लिखी है। आज-कल नाड़ी-परीचा शास्त्रानुसार हो गई है, यानी आजकलके शास्त्र इसे और परीचाओं के साथ शामिल करते है। यहाँ इस बातको फिर समम लेना चाहिए कि, यदि वे लोग केवल नाड़ी-परीचासे काम चलता देखते तो नाडी-परीचाके साथ मूत्र-परीचा, मल-परीचा, जिह्वा-परीचा अमृति और सात परीचाओं की जरूरत न सममते। कहा है:—

> गदाक्रान्तस्य देहस्य, स्थानान्यष्टौ परीक्वयेत्। नाडी़ मूत्र मल जिह्वा, शब्द स्पर्श हगाक्वतिम्॥

रोगीके शरीरके आठ स्थानोकी परीचा करनी चाहियेः—नाड़ी, मूत्र, मल, जीम, शब्द, स्पर्श, ऑख और आठवी आकृति।

यद्यपि आज-कल नाड़ी-परीचा प्रधान है, तथापि प्रमेह, सोजाक और पथरी—रोगमे विना 'मूत्र-परीचा" के काम नहीं चलता। अति-सार, संप्रहणीं और सिलपात प्रभृति रोगोमे ''मल-परीचा'' करनी होती है। आमवात प्रभृति रोगोमे "जिह्ना" की श्रीर कण्ठके रोगोंमे "शब्द" की परीचा की जाती है। दाट खुजली प्रभृति चर्म-रोगोमे ''स्परी-परीचा" होती है, यानी हाथसे छूकर रोगका तत्त्व मालूम करते है। पाण्डु-कामला यानी पीलिये वगैरःमे ऑखे देखी जाती है। फोड़ा आदिमें फोड़ेकी श्राकृति देखते है। हमने उत्पर उदाहरण-स्वकृप जो रोग लिखे है, इनके सिवा अन्याय रोगोमे भी नेत्र, जीम श्रादि देखे जाते है। ज्वरमें शरीरके हाथ लगानेसे ज्वरका ज्ञान होता है।

२२ — चिकित्सा करनेवालेके लिए अनेक मौके ऐसे भी आ जाते है, जब किसी रोगका नाम उसे नहीं मालूम होता। यह बात दो तरहसे होती है—(१) वैद्यको समयपर उस रोगके लक्षण याद न आनेसे, (२) कोई ऐसा रोग प्रकट हो जानेसे, जिसके लक्षण पृन्वीचार्यीने लिखे ही न हो। मोती-ज्वरा, पानी-ज्वरा, यकृत-रोग, फिरड़ प्रभृति ऐसे अनेक रोग है, जो पहले भारतमे न होते थे, किन्तु अव विदेशियों अध्रावागमनसे भारतमे आकर बस गये है। ऐसे रोगों के निटान-लक्षण आदि पुराने प्रन्थों में नहीं है। "भावप्रकाश" और "बड़ सेनमे" फिरड़ और यकृतकी चिकित्सा लिखी है, किन्तु प्लेग, मोती, ज्वरा आदिका जिक इनमें भी नहीं है।

यद्यपि हमारे पूर्व्वाचार्योंने अनेक रोगोके नाम और रूप आदि लिख दिये है, तो भी चिकित्साका दारमदार वातादि दोपोपर ही रक्खा है। हमारे यहाँ दोषोकी विषमताका नाम रोग है और समताका नाम आरोग्य है। जिस किया द्वारा वैपन्य-प्राप्त धातुएँ समताको प्राप्त होती है, यानी घटेहुए और बढ़े हुएदोष समान हो जाते है, उसे ही "चिकित्सा" कहते है। वाह वाह। कैसी अच्छी तरकीव रक्खी है। क्या ऐसी अच्छी तरकीव और किसी देशके चिकित्सा-शास्त्रमें भी है १ कटापि नही।

शास्त्रकारोने सभी रोगोके नाम नहीं लिखे हैं। इसलिए किसी रोगका नाम यदि न मालूम हो, तो वैद्यको घवराना और मुँह उतारना उचित नहीं। "चरक" में लिखा है:—

> विकारनामाकुशलो न जिह्नीयात्कदाचन। नाहि सर्वविकारानां नामतोऽस्ति ध्रवा स्थितिः॥

श्रगर कोई वैद्य रोग जाननेमें कुशल न हो, तो हरगिज न शरमावे, क्योंकि सभी रोगोकी स्थिति नामसे ही नियत नहीं है।

अगर वैद्यको किसी रोगके नामका पता न लगे, तो घवरावे नहीं, परन्तु वातादिक दोषोकी परीचा अच्छी तरह करले, यानी इस बातकी खोज करे कि, कौनसा दोष कुपित है या कौनसा दोष घटा या बढ़ा है और कौनसा दोष समान है। जिन दोषोंकी घटती-बढ़ती देखे, उन्हें समान करे। दोषोंके समान होनेसे ही रोगी आराम हो जायगा। कहा है:--

नास्ति रोगो विना दोषैर्यस्मात्तस्माञ्चिकित्सकः। श्रनुक्तमपि दोषाणा, लिंगैर्व्याधिमुपाचरेत्॥

रोग दोषोक विना नहीं होते, इसिलये यदि किसी रोगका नाम शास्त्रमें न लिखा हो, तो वैद्य दोपो (वात, पित्त, कफ) के चिह्न देख कर उन्हींके अनुसार रोगीकी चिकित्सा करे, अर्थात् घटे हुए दोषोको बढ़ाकर और बढ़े हुए दोपोको घटाकर समान करे, क्योंकि दोपोकी विषमताका नाम ही रोग और समताका नाम ही आरोग्य है।

"चरक" मे और भी लिखा है:—

विकारो घातु वैषम्य, साम्यं प्रकृतिरुच्यते । सुलसंज्ञकमारोग्य, विकारो दुःखमेवच ॥ याभिः कियाभिर्जायन्ते, शरीरेघातवः समाः । सा चिकित्सा विकाराणा, कर्मतद्भिषजां मतम् ॥

वात, पित्त आरे कफकी विषमताका नाम रोग है और इनकी समताका नाम आरोग्य है। आरोग्यका नाम सुख और रोगका नाम दुःख है।

जिस क्रियाके द्वारा विपम धातुएँ सम हो जायँ, उसे ही रोगोंकी चिकित्सा कहते हैं और वही वैद्योंका कर्म है।

२३—हारीत मुनिने लिखा है कि, तपस्वी, ब्राह्मण, स्त्री, बालक, वीन-दुर्वल, बुद्धिमान, पिएडत, महात्मा, वेदपाठी, साधु, अनाथ श्रीर वन्धु-होन रोगीकी चिकित्सा वैद्य, विना कुछ लिये, पुर्यार्थ करे श्रीर इनकी चिकित्सामें टालमटोल करके विलम्ब न करे।

राजा, साहूकार, ठाक़ुर, सेनापिति—इनकी चिकित्सा करके वैद्यको धन लेना चाहिए श्रीर इनसे भय न करना चाहिये।

त्राह्मण, पुरोहित, कवीश्वर, कत्थक और ज्योतिषी-इनकी चिकित्सा अवश्य करनी चाहिये, क्योंकि ऐसे ही लोगोकी चिकित्सासे वैद्यको यश मिलता है।

कसाई, चोर, म्लेच्छ, श्रप्ति लगानेवाला, मछलियोको मारनेवाला, श्रमेकोंका दुश्मनश्रौर चुगलखोर,—इनको चिकित्सा न करनी चाहिये।

अब हारीत मुनिका जमाना नहीं है, इसिलये अब जैसा समय है वैसा ही काम करना चाहिये। मतलब यह है कि, जिनके पास धन है, जो देने योग्य है, उनसे धन अवश्यलेना चाहिये और जिनके पास धन नहीं है, जो टीन और अनाथ हैं, उनकी चिकित्सा मु.पत करनी चाहिये। मु.पत इलाज करनेसे अवश्य कीर्त्ति फैलेगी।

इस विषयमे बद्ग सेन महोदयने आजकलके समयके अनुकूल खूव अच्छा लिखा है। उन्होंने लिखा है:—आत्यन्त क्रोधी, विना विचारे हर प्रकारका साहस करनेवाला, भयभीत, किसीका उपकार न मानने-वाला, हर समय शोकमे ड्वा रहनेवाला, मरनेकी इच्छा करनेवाला, जगत्से वैर रखनेवाला, शिथिल इन्द्रियोवाला, वैद्यमे विश्वास न रखनेवाला, अपने तई वैद्यके समान समभनेवाला, वैद्यको ठगनेवाला —ऐसे रोगियोकी चिकित्सा वैद्यको न करनी चाहिये। ऐसे रोगियोका इलाज करनेसे वैद्यको सिवा हानिके कोई लाभ नहीं, मिलने-जुलनेको तो खाक नहीं, यदि किसी तरह रोग वढ़ जाय तो वैद्य वेचारेकी बद-नामी होती है। निर्धनोकी चिकित्सा करनेमे वैद्यको लोभ त्यागकर युएय-संचय करना चाहिये और धनवानोसे धन लेना चाहिये।

२४—हमारे देशमे श्राजकल "लंघन"को वडी चाल हो गई है। उत्रर श्राया नही कि, रोगीको वैद्यजीने लंघनका हुक्म दिया नही। इसका नतीजा बहुत खराब होता है। श्रानेक रोग उठ खड़े होते है। लंघन करानेसे वातादि दोषोंका चय होता है, भूख लगती है, जबर हलका होता है, मगर चाहे जिस ज्वरमे, चाहे जिस रोगीको लंघन कराने श्रीर बलका विचार किये बिना श्रान्धाधुन्ध लंघन करानेका परिणाम खराब होता है। लंघन इस तरह कराना चाहिये, जिससे बल न घटे क्योंकि बलके श्राधीन ही श्रारोग्यता है श्रीर श्रारोग्यताके लिये ही चिकित्सा की जाती है। वात-रोगी, प्यासे, भूखे, थके हुए तथा बालक, बूढ़े, गर्भवती स्त्री आदिको लंघन कराना ही मुनासिब नही। वाग्भद् ने लिखा है,—जिसे खाना खा चुकते ही बुखार चढ़ आवे और जिसे आमज्वर हो, उसे वमन यानी कय करानी चाहिये। अत्यन्त लंघन करनेसे हड़फूटन, खॉसी, मनमे भ्रम प्रमृति तकलीफे उठ खड़ी होती है, भूख प्यासका नाश हो जाता और रोगी बलहीन हो जाता है। इस वास्ते लंघन विचार कर कराने चाहिएँ। लंघनके सम्बन्धमे विस्तारसे हम आगे लिखेंगे।

२४—वैद्य जिस रोगीका इलाज करे, उसकी श्रौषिध ही का प्रबन्ध करके न रह जाय। साथ ही पथ्य-श्रपथ्यका भी खयाल रक्खे। हमने श्रनेक वैद्य ऐसे देखे है, जो रोगीको देखकर द्वा लिख जाते या दे जाते है, परन्तु पथ्यका उन्हे खयाल नहीं रहता। रोगी या रोगीके घरवाले श्रगर पूछते है, तो श्राप लापरवाहीसे सावूदाना या मूँगका यूष या रूखी रोटी, परवलका साग श्रादि बताकर श्रपना पीछा छुड़ाते है। वैद्योको इस वातका हमेशा खयाल रखना चाहिये कि, विना पथ्य सेवनके हजार उत्तम श्रोषधियाँ देनेपर भी, रोगीको श्राराम नहीं हो सकता। कहा है:—

विनापि भेषजैर्थाघिः पथ्यादेव निवर्तते । नतु पथ्यविहानस्य भेषजानां शतैरपि ॥ पथ्ये सति गदार्त्तस्य किमौषघ निपेवगौ । श्रपथ्ये सति गदार्त्तस्य, किमौषघानिषेवगौः ॥

विना दवाके केवल पथ्यसे भी रोगीका रोग आराम हो जाता है
और पथ्यहीन रोगीका रोग हजारों दवाइयोंसे भी आराम नही होता।
यदि पथ्य सेवन किया जाय तो रोगीको दवा खानेकी जरूरत
नहीं; उसका रोग विना दवाके ही आराम हो जायगा, यदि रोगी
अपथ्य सेवन करे, तो उसे दवा देना व्यर्थ है, क्योंकि अपथ्य सेवन

करनेपर, हजारों दवाइयाँ देनेसे भी रोग श्राराम न होगा, इसिलये कहा है कि "एक पथ्य श्रोर हजार दवा।"

२६—कैसी भी बड़ी जगह हो, पर वैद्यको रोगीके घर बिना बुलावा त्राये हरिगज न जाना चाहिये। जो वैद्य बिना बुलाये रोगीके घर जाते है, उनका मान नहीं होता। कहा है:—

कुचैलः कर्कशः स्तब्धः यामीणाः स्वयमागतः । शस्यते यश्च वैद्यो न धन्वन्तरिसमा यदि ॥

जो वैद्य मैले कपड़े पहनता है, कड़वी वाणी बोलता है, अभिमानी है, कातर और व्यवहार-कुशल नहीं होता, गाँव का गॅवार होता है, बिना बुलाये अपने-आप रोगीके घर चला जाता है, यदि वह धन्वन्तरि के समान हो, तो भी उसकी इञ्जत नहीं होती । इसके विपरीत जो साफ सफेट वस्त पहनता है, मीठी मीठी बाते करता है, घमण्ड नहीं करता और व्यवहार-कुशल होता है, तमीजदारीसे काम लेता है और बिना बुलाये रोगीके यहाँ नहीं जाता, उसका आदर-मान होता है।

२७—अगर तुम किसी वैद्यको असाध्य रागीकी चिकित्सा करते श्रीर सफलता प्राप्त करते भी देख लो, तो भी तुम स्वयं वैसा मत करा। असाध्य रोगीका इलाज हाथमे लेनेवाले वेद्य अच्छे वैद्य नहीं, चाहे उन्हें घुणाचर न्यायकी तरह सफलता ही क्यों न हो जाय। देखते हैं, अगर मूर्ख भी शीघ्र ही प्रमेहमे माषान्न और मदात्यय रोगमे जौ की शरावका सेवन करता है, तो उसका काम बन जाता है।

२५—पहलेके वैद्य रोगीके जलका बहुत कुछ खयाल रखते थे,
मगर श्राजकलके वैद्य भी डाक्टरोकी देखा-देखी, बहुधा, सभी रोगोमे
शीतल जल पीनेको दिला देते है, अथवा जिनका खयाल गर्भ जलपर
जमा हुआ है, वह सभी रोगोमे औटाया हुआ जल दिला देते है।
मगर यह बड़ी भारी गलती है। वैद्यको चाहिए कि, जिन रोगोमे गर्म
जलकी आज्ञा है, उनमें गर्म जल दिलावे और जिनमे शीतल जलकी
आज्ञा है, उनमें शीतल जल दिलवावे, अन्यथा भलाईके बदले बुराई
होनेकी सम्भावना है। रक्तपित्त, मूच्छी और खनविकार एवं पित्तके

रोगोमें गर्म जल हानिकारक है, इसी तरह जुकाम, ताजा ज्वर, हिचकी श्रौर खॉसी वगैरःमें शीतल जल हानिकारक है। सिन्नपात-रोगमे प्याससे पीड़ित रोगीको विना पकाया शीतल जल देना श्रौर उसकी मृत्युको बुलाना दो वात नहीं है। कहा है:—

मूर्च्छी पित्तोष्ण दाहेषु, विषरक्ते मदात्यये ।
श्रमे भ्रमे विदग्धेऽन्ने, तमके वमथौ तथा ॥
उर्द्धगे रक्तपित्ते च, शीताम्बु प्रशस्यते ।
पार्श्वशूले प्रतिश्याये, वातरोगे गलपहे ।
श्राध्माने स्तिमिते कोष्ठे, सद्यः शुद्धौ नवज्वरे ।
श्रकाचि प्रहणी गुल्मश्वासकासेषु विद्रधो ।
हिक्कायां स्नेहपाने च शीताम्बु परिवर्जयेत् ॥
सान्निपातेन तप्यन्तं, पार्श्वरुक्तालु शोषिण्म् ।
यः पाययेज्जलं शीत, स मृत्युर्नर विमहः ॥

मूच्छी, पित्त, गरमी, दाह, विष, रक्तविकार, मदात्यय, श्रम, भ्रम, तमकरवास, वमन श्रीर ऊपरके रक्तपित्त. इन रोगोमे तथा जिसकाश्रम जल गया हो, उसे शीतल जल श्रच्छा है।

पसलीकी पीड़ा, जुकाम,वादीके रोग, गलप्रह, अकारा, दस्तकच्ज, जुलावके ऊपर, नये वुखारमे, अकिच, संप्रह्मी, गुल्मरोग, श्वास, खॉसी, विद्रिधि और हिचकीमे तथा तेल आदि पीनेपर शीतल जल पीना मना है, अर्थात् इन रोगें मे गरम किया हुआ जल पीना चाहिये।

सित्रपात-रोगी यदि प्यासके मारे घवरा रहा हो — उसकी पसितयोमें दर्द हो, उसका तालुआ सूख रहा हो, अगर ऐसी दशामे वैद्य उस रोगीको ठंडा पानी पीनेको दिलावे तो उस वैद्यको रोगीकी मृत्यु सममाना चाहिये।

वहुतसे रोग ऐसे भी हैं, जिनमें वैद्यको रोगीके लिये थोड़ा-थोड़ा जल पीनेकी हिदायत करनी चाहिये। अरुचि, जुकाम, मन्दाग्नि, सूजन, त्त्य, मुखप्रसेक (मुॅह्से जल गिरना), उदर-रोग, कोढ़, नेत्ररोग, ज्वर, त्रण और मधुमेहमें अल्प जल पीना अच्छा है। २६—सिन्नपातमे रोगी अक्सर बकमक करने लगता है, उस समय लोग कहा करते है कि, इसे बादी आगई है। मूढ़ वैद्य उस बादी-केशान्त करनेके लिये रोगीको "घी" पिलाते है, क्यों कि घृतपान करनेसे वातकी शान्ति होना प्रसिद्ध है। मगर यह बड़ी भारी गलती है, सिन्नपातमे "घी" पिलाना रोगीको मारना है। बङ्गसेनमे लिखा है:—

सन्निपातेन मनुजं विलपन्तन्तु यो घृतम्। पाययेद भोजयेद वापि तौ च स्थातामुभौ वधम्॥

सित्रपात-रोगमे प्रलाप करते हुए रोगीको घी पिलाने या उसके भोजनमे घी देनेसे रोगी मर जाता है।

सन्निपात-रोगीको भूख लगनेपर मांस श्रौर भात देना तथा दाहके मारे रोगीके चिल्लानेपर उसके ऊपर ठएडा पानी गिराना, महामूर्खीका काम है। इन बातोसे रोगी मर जाता है।

सित्रपातोमे"मधु"कदापि न देना चाहिये,क्योकि मधु खानेपर शीतल उपचार किया जाता है, और सित्रपातमें शीतल उपचारकी मनाही है।

सित्रपात-ज्वरमे अगर पसीना आवे,तो उसे शीव बन्द करना चाहिये, क्योंकि पसीनेसे शीत आने और शीव ही रोगीके मरनेका भय रहता है।

सन्निपातके शान्त होनेपर, दूध प्रमृतिपतले रसोके सेवन या दिनमें सोनेसे आमाशयमें कफ सिव्चत होकर, वायुके मार्गोंको; रोककर,
धमनियोंमें घुसकर "तन्द्रा" पैदा करता है। तन्द्रावालेकी आँखे आधी
बन्द आधी खुलीसी रहती है और कुछ टेड़ी-मेढ़ीसी मालूम होती है,
ऑखोके तारे इधर-उधर घूमते है, पलक स्थिर हो जाते है, वाहरसे ही
दॉत दीखते है। ऐसे-ऐसे और भी लच्चण होते है। यह तन्द्रा तीन दिन
तक साध्य है, फिर असाध्य हो जाती है, इसलिये नास वगैरः देकर,
यथा सामर्थ्य तन्द्राको शीघ्र दूर करना चाहिये, नहीं तो रोगी मर
जायगा। ज्वरमें तन्द्रा सबसे आँधक खुरा उपद्रव है। कहा है:—

सानिपात ज्वरोत्पन्नो युक्तया तन्द्रां जयेद्भिषक्। उपद्रवः कप्टतमो, ज्वराणां सविशेषतः॥

सन्निपात-ज्वरमे जो तन्द्रा पैदा हो, उसे वैद्यको बड़ी बुद्धिमानीसे नाश करना चाहिये, क्योंकि ज्वरमे यह उपद्रव सबसे अधिक कष्टकर है।

सन्निपात-ज्वरके अन्तमे रोगीके कानकी जड़मे एक प्रकारकी घोर सूजन पैदा हो जाती है, उस सूजनसे कोई ही भाग्यवान वचता है; नहीं तो जिनके होती है, वे ही मर जाते है। उसको भी अपनी भरसक जोक प्रभृति उपचारोसे शीघ्र नाश करना चाहिये।

सन्निपात-ज्वरके रोगियोके आराम करनेके वास्ते -वेहोशी, पसीना, तन्द्रा प्रभृति उपद्रवों के नाश करनेके लिये,—उत्तमोत्तम नास, श्रञ्जन, शरीर या हाथ-पेरोमे मलनेकी उत्तमोत्तम दवाइयाँ वैद्य पहलेसे तैयार रक्खे। ऐसे रोगमे वक्तपर हाथ पैर फूल जाते है, अनेक चीजोके जल्दी न मिलने या तैयार करनेमे देरी होनेसे रोगीकी जान चली जाती है। यहाँ हमने सिन्नपातज्वर-सम्बन्धी वो चार इशारे लिख विये हैं। खोल-खोलकर प्रत्येक विषय, जहाँ सिन्नपात-ज्वरका जिक्र होगा, वहाँ समभावेंगे।

जितने रोग हैं, उनमे ज्वरकी चिकित्सा कठिन है। गाय, भैंस, हाथी, घोड़े प्रभृति पशुस्रोको तो ज्वर मार ही डालता है, केवल मनुष्य इसे सह लेते हैं, पर मनुष्योमे भी यह स्वभावसे ही कप्ट-साध्य है। यह सव रोगोसे वलवान है, इसीसे इसे रोगोका राजा कहा है। ज्वरमे भी सित्रपातन्त्रर सवसे बुरा है। इसिलये वङ्गसेनने कहा है:—

समुद्रतरण ह्येतद्वदन्ति भिवगश्विराः । मृत्युना सह योद्धव्यं सन्निगत चिनित्सुना॥ सानिपातार्श्वे मग्न योऽभ्युद्धराति मानवम् । कस्तेन न कृतो धर्मः काष्च पृजां न सोऽहीति॥

जो वैद्य सिन्निपातकी चिकित्सा करता है, वह साचात् मौतसे लड़ता है, उसको प्राचीन वैद्य समुद्रसे निकालनेवाला कहते है।

सन्निपात-रूपी समुद्रमे डूवे हुए रोगीको जो बचाता है, उसने कौनसा धर्म नही किया और वह किस पूजाके योग्य नहीं है ?

हारीत-संहितामे लिखा है,—"सिन्नपात-ज्वरमे पहले वात-कको नाश करनेवाली किया करनी चाहिये, जब कफका च्य हो जाता है तब वात छोर पित्त आप ही शान्त हो जाते हैं। सिन्नपात-ज्वरमे यत्नसे तन्द्राको दूर करना चाहिये, क्योंकि यह बड़ा कठिन छोर शीघ्र प्राण-नाशक उपद्रव है। सिन्नपात-ज्वरमे कफसे पूरित रोगीका जो वैद्य पथ्य देता है, वह वैद्य रोगीका शत्रु है। इस ज्वरमे पथ्य छोर दवा यो ही न देवनी चाहिये।"मतलब यह हैकि, वैद्य सिन्नपात-ज्वरमे ऐसे उपाय करे, जिससे कफ दूर हो। जब कफ निकल जाय, शरीरके छेर शुद्ध हो जाय, शरीर हलका हो जाय और प्यास जाती रहे, तब वैद्य पथ्यादिकका विचार करे, कफके बिना दूर हुए ही यिट पथ्य दे विद्या जायगा, तो रोगी अवश्य मरेगा। सिन्नपातके इलाजमे वड़े धैटर्य, बड़े साहस और बड़ी बुद्धिमानीकी जरूरत है।

३०—याद रक्खो, ज्वर ऋतुके अनुसार दोपोकी तुल्यता होनेसे साध्य होता है, प्रमेह दोषोकी दूष्यता समान होनेसे साध्य होता है श्रीर रक्तगुल्म पुराना होनेसे सुखसाध्य होता है।

३१—जिस रोगोके शरीरकी शोभा नष्ट हो गई हो, इन्द्रियाँ अपना-अपना काम न कर सकती हो—अन्नमे एकदम अरुचि हो, ज्वर तेज और उसका वेग गम्भीर हो,—ऐसे ज्वर-रोगीका इलाज मत करो।

बवासीर यानी अर्शके रोगीको भी समभ-बूभकर हाथमे लेना चाहिये।
यदि बवासीर गुदाकी पहली बिल या पहले ऑटेमे हो, एक दोषसे
उत्पन्न हुई हो और बहुत दिनोकी न हो तब तो आप इलाज कीजिये,
रोगी आराम हो जायगा। अगर बवासीर दो दोषोसे पैदा हुई हो,
गुदाकी दूसरी बिलमे हो और जिसे एक वर्ष हो चुका हो, वह तकलीकसे आराम होती है। जो बवासीर जन्मसे हो, अथवा तोना
दोषोंसे पैदा हुई हो और भीतरकी बिलमे हो, उसको असाध्य सममो

श्रीर वैसी बवासीर श्राराम करनेका दावा मत करो, हॉ, श्रसाध्य बवा-सीर भी, श्रगर रोगीकी उम्र बाकी हो, वैद्य, श्रीषि, सेवक श्रीर रोगी श्रपने-श्रपने चारो गुणोसे युक्त हो तथा रोगीकी श्रग्नि दीप्त हो, तो शायद बड़ी-बड़ी चेष्टाश्रोंसे श्राराम हो जाय।

श्रगर बवासीरवाले रोगीके हाथ, पॉव, मुख, नाभि, गुदा श्रौर फोर्तोंमे सूजन हो, हृदय श्रौर पसिलयोमे दर्द हो, तो रोगको श्रसाध्य सममो।

जिस बवासीर-रोगीको प्यास लगती हो, अरुचि हो, दर्दके मारे घव-राता हो, खून जियादा गिरता हो, साथ ही सूजन और अतिसार हो, ऐसा रोगी मर जाता है।

अनेक बवासीर-रोगी जिनकी बवासीरमे अत्यन्त तकलीफ नहीं होती, जिनके शरीरमे बल होता है, दवा सेवन करते रहते हैं और साथ ही अपध्य भी सेवन करते रहते हैं, इसलिये उनको आराम नहीं होता, बल्कि रोग बढ़ जाता है। "हारीत-संहिता" में लिखा है:—

> यथाकाष्ट्रचयं दूरात् प्राप्य घोरतरोऽश्रिप्तिकः । तथा श्रपथ्यस्य सयोगाद्भवेद्घोरतरोगदः॥

जैसे लकड़ियों के ढेरमे दूरसे पड़ी हुई अग्निघोर रूप धारण कर लेती है, उसी तरह अपथ्यके संयोगसे रोग भी घोर रूप धारण कर लेता है। इसलिये आप अपने रोगीसे चेता-चेताकर कह दो, कि भाई । दिसा-पेशावकी हाजत मत रोकना, स्त्री-प्रसंग मत करना, हाथी वा घोड़ेकी सवारी मत करना, डकरू मत बैठना, दोष करनेवाले पदार्थ हरिगज न खाना-पीना। एक तरफ दवा होती रहे और दूसरी ओर रोगी उपरोक्त काम करता रहे, तो रोग कैसे आराम होगा? बवासीर-रोगीको "माठा" सेवन करनेकी सलाह जोरसे दीजिए। माठा सेवन करनेसे मस्से जाते रहते है और फिर पैदा नहीं होते। माठसे बल, वर्ण और अग्निकी दृद्धि होती है, शरीरके स्रोत शुद्ध हो जाते है, इसलिये रसका संचार अच्छी तरह होता है और कफ-वातके सैकडो विकार नाश हो जाते है।

चीतेकी जड़की छालको खूब महीन पीसकर, घड़ेमे लेप करके,

६६

उसमे दही जमाकर और बिलोकर माठा पीनेसे हमारे अनेक रोगी बवासीरसे छुटकारा पा गये है। यह नुसख़ा बहुत अच्छा है। साराश यह कि. बवासीरसे मेदेका बलवान रहना, अग्निवृद्धि होना, भूख लगना बहुत जरूरी है। इसके लिये तक यानी माठा % परमोत्तम है। आप अपने रोगे को माठा पीनेकी सलाह अवश्य देते रहे। पाएडु या पीलिया अत्यन्त पुराना हा, तो असाध्य सममो। जिस

पाण्डु या पीलिया अत्यन्त पुराना हो, तो असाध्य समभो। जिस पीलियेवालेके शरीरमे सूजन हो, जिसे जगत्के सभी पदार्थ पीले-ही-पीले दीखें, उसे भी असाध्य समभो। रुधिरके चय होनेसे जिसका शरीर सफेद या पीला हो गया हो, जिसके दॉत, नाखून और नेत्र पीले हो गये हों और जिसे सारे संसारके पदार्थ पीले दीखे, वह पीलिये-वाला रोगी अवश्य मर जाता है।

वात-व्याधि, प्रमेह, कुष्ट, बवासीर, भगन्दर, पथरी, मूढ़गर्भ श्रौर उदर-रोग—ये श्राठ "महाव्याधि" कहलाती है। य श्राठों स्वभावसे ही कष्टसाध्य है। यदि इन महारोगों के साथ बलज्ञय, मासज्ञय, श्वास, तृषा, शोष, छिदिं, व्वर, मूच्छां, श्रीतसार श्रौर हिचकी—ये उपद्रव भी हो, तब तो इनका श्राराम होना श्रसम्भव ही है। इसलिये उत्तम वैद्य, जो श्रपनी सिद्धि चाहे, ऐसे रोगवालोको हाथमे न ले।

बालक, श्रति वृद्ध श्रौर विकलके सारे शरीरमे सूजन हो, तो वे निश्चय ही मर जायेगे।

जिस रोगीका सारा चमड़ा पीला हो गया हो, जिसकी आँखें पीली पड़ गई हो, जिसका पेशाब भी पीला हो तथा जिसे सभी चीजे पीली दीखे--ऐसा रोगी अवश्य मर नाता है।

जो रोगी बहुत दिनोंका बीमार हो श्रीर जिसका रोग बढ़ रहा हो,

<sup>\*</sup> यद्यपि माठा बल पैदा करता श्रीर थकान दूर करता है, ग्रहणी-दोप, बवा-सीर श्रीर श्रतिसारमें हितकारी है तथापि श्रीर श्रीर रोगोंमे यह नुक़सान भी करता है। जिनको मूर्च्झा, श्रम, प्यास-रोग श्रीर रक्तपित्त हो, उनको माठा कभी न देना चाहिये। इन रोगोंमें माठा लाभके बदले हानि करता श्रीर श्रनेक रोग पैदा करता है। श्रीस्म श्रम्त श्रीर शरद श्रमुमें माठा हानिकारक है।

जो खानेको न खाता हो, जो दृटे हुए अङ्गोको देखता रहता हो और श्रीषधि न लेता हो—ऐसे रोगीका इलाज समम-बूमकर करना चाहिये, क्योंकि ऐसी जगह सफलताकी श्राशा बहुत ही कम होती है।

जिस रोगीकी जीभ, दोनो होठ और ऑखे लाल हो गई हो अथवा उनसे खून गिरता हो, -ऐसा रक्तातिसार और रक्तपित्तवाला रोगी मर जाता है। जिसकी कयमे खून गिरे, विशेषकरके जिसकी ऑखें लाल हो और जिसे सब तरफ लाल-ही-लाल रङ्ग दोखे-ऐसा रक्त-पित्त रोगी भी मर जाता है।

सूचना।

हमारे यहाँसे भर्व हिर कृत ''नीति-शतक''का श्रप्तं श्रनुवाद प्रकाशित हु श्रा है। ऐसा श्रनुवाद श्राजतक भारतमें प्रकाशित नहीं हुश्रा। ज़ियादा तारीफ़ करना फ़िज़्ज़ है। नीचेकी सम्मति देखनेसे माजूम हो जायगा कि, श्रनुवाद जाजवाब है कि नहीं— श्री ''शारदा'' लिखती हैं:—

"संसारमे अपना जीवन सुख और सफलताके साथ बितानेके लिये मनुष्यकें। नीति-ज्ञानकी आवश्यकता है। इसी नीति-ज्ञानके लिये कविवर भन् हिरिका "नीति-शतक" संस्कृत-साहित्यमें बहुत प्रसिद्ध है। इसकी बड़ी भारी विशेषता यह है, कि यह जितना सरल है उतना ही सुन्दर है। इसी कारण, थोड़ी-बहुत संस्कृत जानने-वालोंको भी इसके अनेक श्लोक कंटाप्र रहते हैं। इस प्रन्थके अनेक हिन्दी अनुवाद हो चुके हैं, परन्तु प्रस्तुत पुस्तक जिस सुन्दर रूपमे निकली है उसकी कल्पना शायद ही किसीने की हो। इस सुन्दर कल्पनाका अय बाबू हरिदासजीको है जो हिन्दीके एक अति उत्साही पुस्तक-प्रकाशक ही नहीं, वरन् एक सुलेखक भी हैं। यही कारण है जो आपकी प्रकाशित पुस्तके उपयोगी होनेके साथ ही, अपनी छपाईकी सजधजमे निराली होती हैं।

इस 'नीति-शतक' में पहले मूल रलोक, उसीके नीचे भावार्थ, भावार्थके नीचे ज्याख्या, श्रीर ज्याख्याके श्रन्तमें श्रद्धरेज़ी श्रनुवाद दिया गया है। पूर्व तथा परिचमके श्रनेक प्रसिद्ध नीतिकारोंकी नीतियाँ भी श्रनेक स्थानोंपर दी गई हैं। कहीं कहीं श्रनुवादकने श्रपना श्रनुभव भी जिख दिया है, जो बहुत श्रन्छा हुश्रा है। कई रलोकोंके चित्र भी दिये गये हैं, जिससे पुस्तकमे विशेषता श्रा गई है। पुस्तकके श्रारम्भमे महाराजा भतृ हिरका ३७ प्रष्ट-ज्यापी चरित्र-परिचय दिया गया है। समग्र ग्रन्थ सुन्दर, एन्टीक काग़ज़पर, छापा गया है। इतनी सब सजधजको देखते हुए १) मूल्य कुछ भी श्रधिक नहीं है। वैराग्य-शतक श्रीर श्रंगार-शतकका श्रनुवाद भी इसी ढंगसे किया गया है। चित्र भी ख्य हैं। मूल्य क्रमशः १) श्रीर ३॥)



- (१) आयुर्वेद—जिस अन्थसे आयुका हिताहित श्रौर आयुका प्रमाण माल्म हो, उसे 'आयुर्वेद' कहते हैं।
- (२) आयु-शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्माके संयोगको 'आयु' कहते है।
- (३) द्रव्य—पृथ्वी, जल, तेज ( अग्नि), पवन, आकाश, आत्मा, मन, काल और दिशाओं के समूह को 'द्रव्य' कहते हैं।
- (४) चेतन—इन्द्रिय-विशिष्ट द्रव्यको 'चेतन' कहते हैं। जैसे, मनुष्य श्रौर पशु-पत्ती आदि।
- (४) अचेतन-इन्द्रिय-रहित द्रव्यको 'श्रचेतन' कहते है। जैसे; वृत्तादि।
- (६) स्थावर—इन्द्रियहीन जीवोको जो चेतना-रहित है 'स्थावर' कहते है।
  - (७) जङ्गम-इन्द्रियवाले चैतन्य जीवोको 'जङ्गम' कहते है।
- ( ८ ) त्रर्थ-रूप, रस,गन्य, स्पर्श और शब्दको 'त्रर्थ' या 'विषय' कहते है ।
- (६) विषय—रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द—इनको विषय कहते है। ये पॉचो ज्ञानेन्द्रियोके विषय है।
- (१०) द्रव्यगुण-गुरु, लघु आदिको गुण कहते है। "द्रव्यगुण" २० है।

- (११) कर्म-प्रयत्न आदि चेष्टाको "कर्म" कहते हैं।
- ( १२ )शारीरिक दोष-वात, पित्त और कफ-येशारीरिक दोष हैं।
- ( १३ ) मानसिक दोष-रज और तम,-ये मनके दोष हैं।
- (१४) शारीरिक वायु—तीन दोषोमेसे एक दोष है। यह रूखा, हलका, शीतल, सूदम, चञ्चल, पिच्छिलता-रहित और परुष है। इसके विपरीत गुणवाले द्रव्योसे इसकी शान्ति होती है।
- (१४) रस—रस छः है। मीठा, खट्टा, नमकीन, चरपरा, कड़वा श्रौर कसैला।
- (१६) वातनाशक रस—जिस रससे वादी शान्त हो, उसे वात-नाशक रस कहते है। मीठा, खट्टा और नमकीन,—ये तीन रस वात-नाशक है।
- (१७) पित्तनाशक रस—मीठा, कसैला और कड़वा—ये तीन रस पित्तको शान्त करते है।
- (१८) कफनाशक रस—कड़वा, कसैला श्रौर चरपरा,—ये तीन रस कफको सान्त करते हैं।
- (१६) पित्त—तीन दोषोमेसे एक दोष है। यह कम चिकनाई लिये, गर्म, तीच्ण, पतला, खट्टा, दस्तावर श्रीर चरपरा है। रूखे, शीतल प्रभृति विपरीत गुणवाले द्रव्योंसे इसकी शान्ति होती है।
- (२०) कफ—तीन दोषोंमेसे एक दोष है। यह भारी, शीतल, मृदु, चिकना, मधुर, स्थिर श्रौर पिच्छिल है। हलके गर्म प्रभृति विपरीत गुणवाले द्रव्योसे इसकी शान्ति होती है।
- (२१)प्राणिज-द्रव्य—प्राणियों से पैदा होनेवाले द्रव्योंको 'प्राणिज-द्रव्य" कहते हैं। जैसे, दूध, शहद और गोरोचन आदि।
- (२२) पार्थिव-द्रव्य-पृथ्वी-सम्बन्धी द्रव्योको "पार्थिव-द्रव्य" कहते हैं। जैसे, शीशा, रॉगा, तॉवा श्रीर हरताल श्रादि।
- (२३)स्थावर-द्रव्य—चेतना-रहित जीवोंसे सम्बन्ध रखनेवाले द्रव्यो-को "स्थावर-द्रव्य" कहते है। जैसे, आम,जामुन, गूलर, जौ, गेंहूँ आदि।

- (२४) मूल-प्रधान श्रोषधि—उन श्रोषधोंको कहते है, जिनकी केवल मूल या जड़ ही ली जाती हैं। ये गिन्तीमे २६ है। जैसे, बच, निशोथ श्रादि।
- (२४) फल-प्रधान श्रौषधि—उन श्रौपधोको कहते हैं, जिनके फल ही लिये जाते हैं। ये उन्नोस हैं। जैसे, मैनफज्ञ, वायबिडङ्ग श्रादि।
- (२६) चार स्तेह—घी, तेल, चरवी और मजा,—ये चार स्तेह या चिकने पदार्थ है।
- (२७) पव्च लवण—संचर नोन, कालानोन, सेधानोन, विडनोन और समन्दर नोन,—ये पॉच तरहके नोन हैं। अजीर्ण, वायुगोला, शूल और उदर-रोगोंमे ये हितकारी है।
- (२८) आठ मूत्र—भेड़का मूत्र, वकरीका मूत्र, गायका मूत्र, भेंसका मूत्र, हथिनीका मूत्र, ऊंटनीका मूत्र और गधीका मूत्र,—ये आठ तरहके मूत्र होते हैं। ये अफारा, बवासीर, उदर-रोग, वायुगोला और कुछ आदि रोगोमे तथा लेप, पुल्टिस और तरडा देनेके काममे आते है। इनके पीनेसे कफ का नाश, वायुका अनुलोमन (सीवापन) और पित्तका अधोगमन (नीचे जाना) होता है। इनमे वकरीका दूध पथ्य और त्रिदोष-नाशक है। गोमूत्र—कृमिरोग, कोढ़ और खुजलीको आराम करता है, पीनेसे त्रिगेष-जन्य-उदर-रोग नाश होते है। भेसका मूत्र दस्तावर है, बवासीर, सूजन और उदर-रोगमे अच्छा है। ऊंटका मूत्र—श्वास, खॉसी और बवासीरको नाश करता है। गथीका मूत्र—गृगी और उन्मादमे अच्छा है। हाथीका मूत्र—कृमि और कोढ़को नाश करता है, विष-विकार, कफ और बवासीरमे अच्छा है।
  - (२६) श्राठ दूध—भेड़, बकरी, गाय, भेस, ऊँटनी, घोड़ी, हथिनी श्रीर स्त्रीका दूध—ये श्राठ दूध होते है।
    - (३०) तेरह वेग--मूत्र, मल, शुक्र, श्रवोवायु, वमन, र्झाक, डकार,

- जभाई, भूख, प्यास, निद्रा, श्रांसू श्रीर श्वास,—ये तेरह वेग है। इनके रोकनेसे बड़े-बड़े भयानक रोग होते है।
- (३१) चिकित्साके पाद—वैद्य, श्रौषि, सेवक श्रौर रोगी—ये चार चिकित्साके पाद है।
  - (३२) रोग-त्रात, पित्त औरकफकी विषमताको "रोग" कहते है।
- (३३) स्वास्थ्य-वात, पित्त श्रौर कफकी समानताको "स्वास्थ्य" या श्रारोग्य कहते हैं।
- (३४) सुल-दुःल—श्रारोग्यताको "सुल" श्रौर रोगको "दुःख" कहते है।
- (३४) चिकित्सा—जिस किया द्वारा विपम (बिगड़े हुए) दोष समान किये जाते है, उसे ही "चिकित्सा" कहते है।
- (३६) वैद्यके चार गुण-शास्त्रपारंगतता, वहुदर्शिता, चतुरता श्रौर पवित्रता—ये चार वैद्यके गुण है।
- (३७) श्रोपधिके चार गुण-बहुता, योग्यता, योग-वियोग-पूर्वक कल्पना श्रोर कीड़े श्रादिसे रहित होना-श्रोषधिके ये चार गुण है।
- (३८) सेवकके चार गुण—शुश्रूषा-ज्ञान, चतुराई, स्वामिभिक्त श्रौर पवित्रता—सेवकके ये चार गुण है।
- (३६) रोगीके चार गुण-स्मरण-शक्ति, वैद्यकी आज्ञापालन, निर्मयता और रोगका यथार्थ हाल कहना—रोगीके ये चार गुण है।
- (४०) साध्य—जिस रोगक वैद्य श्राराम कर सके, उसे "साध्य" कहते हैं।
- (४१) सुखसाध्य—जिस रोगकी वैद्य सुखसे आराम कर सके, उसे "सुखसाध्य" कहते हैं, अथवा जो रोग एक दोषसे उत्पन्न होता है, जिसमें कोई उपद्रव नहीं होता और जो नया होता है, उसे "सुखसाध्य" कहते हैं। सुखसाध्य रोगके आराम करनेमें वैद्यकों बहुत कष्ट नहीं उठाना पड़ता।
  - (४२) कष्टसाध्य-जिस रोगको वैद्य बड़ी तकलीफोंसे आराम

कर सके, अथवा जो चीर-फाड़ प्रमृतिसे इलाज करने लायक हा, उसे "कष्टसाध्य" या "कुच्छुसाध्य" कहते है ।

- (४३) श्रसाध्य—जो रोग श्राराम न हो सके, रोगीके प्राण नाश करके पीछा छोड़े, उसे "श्रसाध्य" कहते है।
- (४४) श्रचिकित्स्य—जिस रोगका इलाज न हो सके, उसे 'श्रचिकित्स्य' कहते है।
- (४४) याप्य—जो रोग किया यानी चिकित्साको धारण करले, किन्तु रोगमे की हुई किया ज्यो ही निवृत्त हो, कि रोगी मर जाय, ऐसे रोगको "याप्य" कहते है, अथवा असाध्य रोग यदि नरम हो, आराम होनेका कुछ भरोसा हो, तो उसे भी "याप्य" कहते है।
- ( ४६ ) द्विवोषज—जो रोग वात, पित्त श्रौर कफ इन तीन दोषोमेसे किन्ही वो दोषोंके कोपसे हो, उसे "द्विदोषज" कहते हैं।
- (४७) त्रिदोषज—जो रोग तीनो दोषोंसे हो, उसे "त्रिदोषज" कहते है।,
- ( ४८ ) चार परीचा—आशोपदश, प्रत्यच्च, अनुमान और युंकि— ये परीचाके चार प्रकार है, यानी इन चारोसे परीचा होती है।
- (४६) श्राप्तोपदेश—जो ज्ञान और तपोबलके प्रभावसे रजोगुण श्रीर तमोगुणसे रहित हो गये है, जो त्रिकालज्ञ है, जिनका निर्मल ज्ञान कभी नाश नहीं होता, उनको 'श्राप्त' कहते हैं श्रीर उनके उपदेशको ''श्राप्तोपदेश'' कहते हैं।
- ( ४० ) प्रत्यत्त-ज्ञान—ग्रात्मा,मन, इन्द्रिय श्रोर इन्द्रियोके विषय— इनके इकट्ठे होनेसे इन्द्रिय-ज्ञान होता है। इसीको"प्रत्यत्त-ज्ञान" कहते है।
- ( ४१ ) अनुमान—कार्य, कारण और कार्य-कारण—इन त्निनोके लच्चणोसे किसी बातका अन्दाजा लगानेको "अनुमान" कहते हैं। जैसे, धूओँके देखनेसे आगका अनुमान होता है और गर्भके देखनेसे इस वातका अनुमान किया जाता है कि, पहले मैथुन किया गया है।
  - (४२) युक्ति-जो बुद्धि अनेक प्रकारके कारणोसे अनेक प्रकारके नतीजे

निकाल सके, उसे'युक्ति'कहते हैं। जैसे, बीज बिना श्रंकुर कहाँसे होगा ?

- ( ४३ ) त्रिवर्ग-धर्म, श्रर्थ श्रीर काम,-ये "त्रिवर्ग" कहाते हैं।
- ( ४४ ) स्राप्तागम—लोक-परम्परासे चले स्रानेवाले शास्त्र-वाक्यको 'स्राप्तागम' कहते है ।
- ( ४४ ) त्रिविध वल—स्वाभाविक वल, कालकृत वल और युक्तिकृत वल—इन तीनों प्रकारके वलोको 'त्रिविध वल 'कहते हैं। शरीर और मनके स्वभावसे जो वल होता है, उसे 'स्वाभाविक वल' कहते हैं। ऋतु विशेष और अवस्था विशेषके कारण जो वल होता है, उसे ''कालकृत वल'' कहते है, और जो वल अच्छा-अच्छा खाने और कसरत वगैरःसे किया जाता है, उसे ''युक्तिकृत वल'' कहते हैं।
- (१६) तीन श्रायतन—रोगके तीन श्रायतन या कारण होते हैं।
  (१) इन्द्रियों के विषय—रूप, रस, शब्द, स्पर्श श्रीर गन्धका श्रितयोग,
  श्रयोग श्रीर मिथ्या योग। (२) कर्मका श्रितयोग, श्रयोग श्रीर मिथ्या
  योग। (३) कालका श्रितयोग, श्रयोग श्रीर मिथ्या योग। बस, इन
  तीन कारणोसे रोग होते हैं। किसी खूबसूरत स्त्रीको हटसे जियादा
  देखना "रूपका श्रितयोग" है। किसी खूबसूरत स्त्री या चीजको देखना
  ही नहीं या देखना छोड़ देना, "रूपका श्रयोग" है। बहुत ही बारीक या
  बहुत ही दूरकी श्रथवा महामयंकर चीजको देखना—"मिथ्या योग"
  है। इसी तरह इन्द्रियों के श्रीर चारो विषयों के सम्बन्धमे समम लो।

किसी काममे एकदम लग जाना "कर्म का श्रितयोग" है। उसमे विल्कुल न लगना "कर्मका श्रयोग" है। कर्मको जिस तरह करना चाहिय, उस तरह न करना—कर्मका "मिध्या योग" है। मलके वेगको रोकना या विना वेगके मल त्याग करना, विपम भावसे चलना-फिरना, सोना प्रभृति "शारीरिक मिध्या योग" है। निन्दा करना, कृठ वोलना, मगड़ा करना, कठोर वचन वोलना प्रभृति "वाचिक मिध्या योग" है। शोक, क्रोध, लोभ, ईर्षा, द्वेप प्रभृति "मानसिक मिध्या योग" है।

सर्दी-गरमीका जियादा पड़ना,वर्षाका जोरसे होना, "कालका श्रति-योग" है। इनका ऋतुके लच्चण-श्रनुसार न होना "कालका श्रयोग" है। इनका ऋतुके लच्चण-श्रनुसार न होना, "कालका मिण्या योग" है।

( ४७ ) कर्म-शरीर, वाणी और मनकी चेष्टाको 'कर्म' कहते है।

( ४८ ) काल-सर्वी, गरमी श्रोर वर्षा इन मौसमोके समुदाय या समष्टिको "संवत्सर" या "वर्ष" कहते है । इसीको "काल" कहते है ।

(४६) तीन रोग—रोग तीन तरहके होते हैं:—(१) निज रोग, (२) श्रागन्तु रोग, श्रौर (३) मानसिक रोग। शरीरके वायु, कफ श्रौर पित्तके कारणसे जो रोग होते हैं, उन्हें 'निज रोग' कहते हैं। विप, हवा, श्राग श्रौर चोट वगैर के लगनेसे जो रोग होते हैं, उन्हें 'श्रागन्तु रोग' कहते हैं। प्यारी चीजके न मिलने श्रौर श्रप्यारी चीजके मिलनेसे जो रोग होते हैं, उन्हें 'मानसिक रोग' कहते हैं।

(६०) तीन रोग-स्थान—रोगों तीन स्थान है:—(१) रस, रक्त, -मांस, मेट, अस्थि, मज्जा और शुक्र,—ये धातु सात और त्वचा (चमड़ा), (२) मर्म, अस्थि, सिंध, और (३) कोष्ट या कोठे। ये ही तीनो रोगों के स्थान है। गलगण्ड, अपची, अबुँद, कुष्ट प्रभृति रोग पहले प्रकारके है। पचाघात, अङ्गप्रह, अपतानक, लकवा (अर्दित), सूजन, यदमा, अस्थिश्ल, सिंध-शूल, तथा सिरमे हांनेवाले, विस्तमे होनेवाले और हृद्यमे होनेवाले रोग दूसरे प्रकारके है, यानी ये मर्म-स्थानो, हिंडुयो और शरीरके जोडोंमे होते है। ज्वर, अतिसार, वमन, हैजा, श्वास, खॉसी, हिंचकी, अफारा, उदर-रोग और तिल्ली प्रभृति रोग कोठोंमे होते है।

(६१) तोन वैद्य—छदाचर वैद्य, सिद्ध-साधित वैद्य और वैद्य-गुण-युक्त वैद्य,—ये तीन वैद्य होते है। जो वैद्योको-सो शोशो और पुस्तक वगैरः रखते है एवं वैद्योकेसे कपड़े पहनकर वैद्य होनेका ढोंग करते हैं, पर असलमे वैद्यकका अन्तर भी नहीं जानते, उन्हें "छदाचर वैद्य" -कहते है। जो किसी नामी-गिरामी विद्वान् वैद्यके कारणसे पुजने लगते हैं, मगर जानते कुछ नहीं, उन्हें "सिद्ध-साधित वैद्य" कहते हैं। जो वैद्य प्रयोग-कुशल, विद्वान, श्रारोग्यदाता श्रौर प्राण-रत्तक होते हैं यानी सम्बे वैद्य होते हैं, उन्हें "वैद्य" या "सद्वैद्य" कहते हैं। श्राज-कल छदाचर श्रौर सिद्ध-साधित वैद्य वहुत हैं।

- (६२) तीन श्रीषधि—तीन प्रकारकी श्रीषधियाँ होती हैं:—(१) देवव्यपाश्रय (२) युक्तिव्यपाश्रय (३) सत्वावजय। हवन, जप, पूजा, अत, उपवास, होरा-पन्ना श्राटि रत्नोका धारण करना प्रभृति, पहली किस्मकी दवा है। कायदेके माफिक पध्य-परहेज करना श्रीर श्रीषधि सेवन करना, दूसरी किस्मकी दवा है श्रीर देश, काल, वल, कुल श्रीर शिक्तके विरुद्ध काम न करना, श्रहित विषयोसे मनको राकना या शान्ति लाभ करना, ये तीसरी किस्मकी दवा है। मतलव यह है कि, जप, हवन, अत, उपवास प्रभृति करने, पध्य श्रीर श्रीपधि सेवन करने श्रीर शान्त रहनेसे रोग श्राराम होते हैं।
- (६३) रसत्तय—रस-धातुके त्तय या कमीको "रसत्तय" कहते हैं। जिस समय शरीरमे रसका त्तय होता है, उस समय मनुष्यका हृदय विलायासा हो जाता है, जोरकी आवाज वर्दाश्त नहीं होती, कलेजा धक-धक करता और सूनासा मालूम होता है, जरासी मिहनत करनेसे आँखोके सामने अधेरा आ जाता है।
- ( ६४ ) रक्तचय—जव शरीरमें खून कम होता है, तव कहते हैं कि 'रक्तचय' हुआ है । रक्तचग होनेसे शरीरका चमड़ा कड़ा, रूखा श्रोर फटासा हो जाता है।
- ( ६४ ) मासत्तय-मांसकं कम हैं नेको कहते हैं। मांसत्तय होनेसे कमर, गर्टन और पेट ये विशेष रूपसे सूख जाते हैं।
- (६६) मदत्तय—चरवीके कम होनेको कहते हैं। मेदत्तय होनेसे सन्धियाँ फटने लगती हैं, दोनों आँखोंने ग्लानि होती है, थकानसी माल्म होती और पट पतला हो जाता है।
  - (६७) अस्थित्तय--हड्डीके त्तय होनेको कहते हैं। अस्थित्तय होनेसे

वाल, रोऍ, नाखून,मूॅछ, हुड्डी श्रौर दॉत बिना समयकेयानी समयसे पहले गिर जाते हैं, जोड़ ढीलेसे हो जाते हैं श्रौर भ्रम होता है।

- (६८) मजात्तय—हिंड्यों गूरेके चीए होनेको कहते है। मजा चीए होनेपर हिंड्यॉं गिरने लगती है, दुर्बल और हलकी हो जाती हैं और रोगीको सदा वायुका रोग बना रहता है।
- (६६) शुक्रच्य-वीर्यके च्य होनेको कहते है। इसके च्य होनेसे मनुष्य कमजोर हो जाता है, मुँह सूखता है, पीलापन छा जाता है; अवसाद, म्लानि और नपुंसकता होती है तथा वीर्य नही निकलता।
- (७०) विष्ठात्त्रय—विष्ठा यानी मलका त्त्रय होनेसे वायु श्राॅतोमें दर्द करती है, शरीर रूखा हो जाता है, वायु कूखको ऊँची करके श्रीर तिरछी होकर ऊपर-नीचे जाती है।
- (७१) मूत्रचय—पेशाबके कम होनेको कहते है। मूत्रचय होनेसे मूत्रकुच्छ, रोग हो जाता है, पेशाबका रंग बदल जाता है, प्यास लगती है, मुँह सूखता है, मल-मार्ग सूने, हलके और सूखेसे माल्म होते है।
- (७२) श्रोजचय—सब धातुश्रोमे "श्रोज" सार है। श्रोजचय होनेसे रोगी सदा डरता रहता है, कमजोर हो जाता है, हर समय चिन्तायस्त रहता है, सारी इन्द्रियाँ पीड़ित होती है, शरीर भीण, रूखा श्रीर कान्तिहीन हो जाता है।
- (७३) दोषोकी तीन अवस्था—वात, पित्त और कफकी तीन अवस्थाएँ होती है:—(१) त्तय, (२) वृद्धि और (३) स्थिति, यानी घटना, बढ़ना और समान रूपसे रहना,—ये तीन अवस्थाएँ होती है।
- (७४) दोषोकी तीन गति—वात, पित्त और कफकी तीन गति या चाल होती है—(१) उर्ध्व, (२) अध, (३) तिर्थंक, यानी ये दोष अपर, नीचे और तिरल्ले चलते हैं। इनके सिवा और भी तीन गति होती है—(१) कोठोमे जाना, (२) रस-रक्त आदि सात धातुओ और चमड़ेमे जाना, (३) मर्म-स्थानों, हडिडयो और सन्धियोमे जाना।

- (७४) दोषोंको कालकृत तीन गति—ऋतुओंके बदलनेके साथ वात, पित्त और कफकी तीन गति होती है:—(१) संचय, (२) कोप, (३) उपशम। जेसे वर्षा ऋतुमे पित्तका संचय होता है; शरद ऋतुमे उसका कोप होता है और हेमन्त मे शान्ति होती है।
- (७६) प्रकृतिस्थ पित्त—जब पित्त घटा या बढ़ा हुआ नही होता, सम भावसे होता है, तब कहते है, कि पित्त प्रकृतिस्थ है। प्रकृतिस्थ पित्तकी गरमीसे ही अन्न पचता है। जब यह कुपित होता है, अनेक रोग पैदा करता है।
- (७७) प्रकृतिस्थ कफ-प्रकृतिस्थ कफ ही शरीरमें बल है, विकृत कफ ही शरीरमें मल है और कफ ही शरीरमें "श्रोज" कहाता है। इसे अवस्था-भेदसे वायु कहते हैं।
- (७८) प्रकृतिस्थ वायु—प्रकृतिस्थ वायु ही प्राणियोका प्राण है। ,इसीसे सब तरहकी चेष्टाये होती हैं। इसीके कुपित होनेसे अनेक रोग होते है।
  - (७६) प्रत्याख्याय—श्रसाध्य रोगयदि दारुण हो, श्राराम होनेकी जरा भी उम्मीट न हो, तो "प्रत्याख्याय" यानी त्याज्य कहाते है।
    - (८०) निदान-रोगकी उत्पत्तिके कारणको "निदान" कहते है।
    - (८१) पूर्वरूप-रोगकी उत्पत्तिके पहले लच्च एको "पूर्वरूप"कहते हैं।
  - ( ८२ ) रूप—रोग प्रकट हो जानेपर जो लच्चण प्रकाशित हो, उसे ही "रूप" कहते है।
  - ( ५३ ) उपशय—जो वस्तु अपनी आत्माके अनुकूल हो, उसे "उपशय" या "सात्म्य" कहते हैं।
    - ( =४ ) सम्प्राप्ति-व्याधिकी उत्पत्तिको "सम्प्राप्ति" कहते है।
  - (प्र) प्राधान्य सम्प्राप्ति—वातादि दोषोंके कम श्रौर जियादा होनेसे प्रधानता श्रौर श्रप्रधानता होती है।
    - ( पर ) विधि--रोगोंके भेदको विधि कहते हैं:--( १३) निज और

- आगन्तु, (२) एक दोषज, द्विदोषज और त्रिदोषज, (३) साध्य और असाध्य, (४) मृदु और टारुण—ये रोगोके चार प्रकार है।
- ( এ ) विकल्प—मिले हुए वात, पित्त श्रौर कफके श्रंशांशकी कल्पनाको ''विकल्प'' कहते है। जैसे, ज्वरके ६३ विकल्प होते है।
- (म्म) बलकाल सम्प्राप्ति—ऋतु, दिन, रात और आहार इनके काल-भेदसे व्याधिके बलकालमे भेट होता है। वर्षा-कालकी अपेत्ता शरद् ऋतुमे पित्त-ज्वरका अधिक बल होता है। मध्याह-काल और मध्यरात्रिमे पित्त-ज्वरवालेको अधिक कष्ट होता है।
- (८६) चार अग्नि—तीच्या, मन्द, सम और विषम—ये चार अग्नि होती है।
- (६०) मन्दाग्नि—मनुष्यकी कफकी प्रकृति होनेसे मन्दाग्निः होती है, उसे थोडा भी आहार यथार्थ रूपसे नहीं पचता।
- (६१) तीक्णाग्नि—मनुष्यकी पित्त-प्रकृति होनेसे तीक्ण अग्नि होती है। इस अग्निवालेको जियादा खाया-पिया भी सुखसे पच जाता है।
- (६२) विषमाग्नि—मनुष्यकी वात प्रकृति होनेसे विषम अग्नि होती है। इस अग्निवालेको कभी अन्न पच जाता है और कभी नहीं पचता है।
- (६३) समाग्नि--जिसकी अग्नि सम होती है उसका खाया-पिया अच्छी तरह पच जाता है।
- (६४) रोगका निदान रोग—यो तो सभी रोगोके आदि कारण—
  कुपित हुए वात, पित्त और कफ—ये तीन दोष हैं। परन्तु इनके सिवा,
  रोग भी रोगका कारण या निदान होता है, यानी जिस तरह कुपित हुए
  वात आदि दोषोसे रोग होते है, उसी तरह रोगोसे भी रोग होते है,
  अर्थात् जो काम निदान करता है, वही काम रोग भी करता है। जैसे,
  ज्यरके संतापसे रक्तपित्त होता है, रक्तपित्तसे ज्वर उत्पन्न होता है,
  रक्तपित्त और ज्वर इन दोनोसे श्वास होता है; तिल्लीके बढ़नेसे

उदर-रोग होता है, उदर-रोगसे सूजन या शोथ होता है, बवासीरसे उदर-रोग और गुल्म होता है, जुकाम (प्रतिश्याय) से लॉसी होती है, लॉसीसे छोज प्रमृति धातुओं का चय हो कर, चय या राजयच्मा अथवा राजरोग होता है। पहले तो ये रोग स्वतन्त्र होते है, जब इन्हें वल मिल जाता है, तब ये दूसरे रोगों को पैदा करते हैं। इनमें एक विचित्रता होती है यानी कोई रोग तो दूसरे को पैदा करके आप शान्त हो जाता है, और कोई दूसरे को पैदा करके आप भा जैसे-का-तैसा बना रहता है। बवासीर आप नहीं मिटती, जैसी-की-तैसी बनी रहती है और उदर-रोग तथा गुल्म-रोग पैदा कर देती है।

- ( ६४ ) पीयूपपाणि—जिस वैद्यके हाथमे अमृत हो, यानी जिसके हाथमे आकर सभी रोगी आराम हो जाते हो, उसे "पीयूषपाणि" कहते हैं।
- (६६) दोष—वात, पित्त और कफको दोष कहते है। धातु और मल इन दोषोसे दूषित होते हैं, इसिलये इन्हें "दोष" कहते हैं। यह देहको धारण करते हैं, इसिलये विद्वान इन्हें "धातु" भी कहते हैं। वाग्भट्टने कहा है, वात, पित्त और कफ दूषित होनेसे देहका नाश करते हैं और शुद्ध होनेसे शरीरको धारण करते हैं।
- (६७) धातु—रस, रक्त, मांस, मेट, श्रस्थि, मज्जा श्रौर शुक्र— इन सातोको "वातु" कहते हैं। यह मनुष्यके शरीरमे स्वयं स्थितः रहकर देहको धारण करते है, इसीलिए इन्हे "धातु" कहते है।
- (६८) रस—भले प्रकारसे पचे हुए भोजनके सारको "रस" कहते हैं।
- (६६) मर्म-शिरा, स्नायु, सन्धि, मांस श्रौर हड्डी-ये जव इकट्टे होकर मिलते हैं, तव "मर्मस्थल" कहलाते हैं। इन मर्मस्थलोंमें विशेषकर प्राण रहते है; देहधारियोके शरीरमें कुल १०७ मर्म हैं।
- (१००) सन्धि—शरीरके जोड़ोको सन्धि या जोड़ कहते है। देहधारियोंके शरीरमें २१० सन्धि या जोड़ होते है।

- (१०१) शिरा—एक प्रकारकी नसे हैं। ये सब शिराये नाभिमे वॅघी हैं श्रीर चारो श्रोरको फैल रही है। इन्हीसे सन्धियों बॅघी हैं श्रीर यही वातादि दोषों श्रीर रस-रक्त श्रादि धातुश्रोको बहाती है। इन्हीं शिराश्रोसे शरीर सिकुड़ता श्रीर फैलता है। यह गिन्तीमे सात सौ हैं।
- (१०२)—स्नायु—स्नायु भी एक प्रकारकी नसे है। ये शिराओकी अपेत्ता मजबूत हैं। देहमे मांस, हड्डी और सन्धियाँ इन्हींसे बॅधी हुई हैं। मनुष्य-शरीरमें नौ सौ स्नायु है।
- (१०३) धमनी—नाड़ियोको कहते हैं। ये नाभिसे उत्पन्न हुई है श्रीर गिन्तीमे चौबीस है।
- (१०४) करडरा—वड़ी स्नायुश्रोको करडरा कहते हैं। ये गिन्तीमें १६ हैं। ये भी शरीरके सुकेड़ने श्रौर फैलानेमे काम श्राती है।
- (१०४) रन्थ्र—छेदोको कहते है। श्रॉखोंमे दो, कानोमे दो, नाकमे दो, मुखमे एक, लिङ्गमे एक, गुदामे एक, इस तरह मर्दके शरीरमें मुख्य नौ छेद होते हैं, पर स्त्रियोके शरीरमें तीन छेट जियादा होते है—स्तनोमें दो श्रीर गर्भाशयमें एक।
- (१०६) स्रोत—मन, प्राण, अन्न, पानी, दोष, धातु, उपधातु, धातुश्रोका मल, मूत्र और विष्ठा इत्यादि पदार्थ शरीरमे जिन रास्तोसे चलते है, उन रास्तोंको "स्रोत" कहते है। ये स्रोत अनिगन्ती है।
- (१०७) त्वचा—चमड़ेको कहते है। जिस तरह आगपर श्रौटे हुए धूधमे मलाई होती है, उसी तरह पित्तसे पके हुए वीर्व्य श्रौर रजसे त्वचा होती है। ये त्वचाएँ सात होती है।
- (१०८) रोग श्रौर श्रारोग्य—दोषोंकी विषमताको "रोग" श्रौर उनकी समताको "श्रारोग्य" कहते है ।
- (१०६) त्रागन्तुक रोग—लकड़ी, पत्थर श्रादिके लगनेसे जो रोग होता है, उसे "त्रागन्तुक रोग" कहते है।
  - (११०) स्वाभाविक रोग—जो रोग अपने स्वभावसे होते है, उनको

'खामाविक रोग" कहते हैं। भूख, त्यास, सोनकी इच्छा, बुदापा, मृत्यु, जन्मम अन्यापन प्रभृति स्वोमाविक रोग है।

१९४१) मानिसक रोग—जो रोग मनमे होते हैं, उन्हें "मानिसक (११४) मानिसक रोग—जो रोग मनमे होते हैं, उन्हें "मानिसक रोग" कहते हैं। काम, कांघ, मोह, लोभ, भय, अभिमान, टीनता, जुगला शोक, ईपी, होप, मात्सर्यता, उन्मान, सुगी, मुच्छी, भ्रम, जुगला शोक, ईपी, होप, मात्सर्यता, उन्मान, सुगी, मुच्छी, भ्रम, जुगला शोर मन्यास प्रभृति रोग मानिसक रोग है।

(१११क) कायिक रोग-काया यानी शरीरसे सम्बन्ध रमनेवासे गेगोको "कायिक रोग" कहते हैं। जैसे, पीलिया, ज्वर आहि। नोट-बारों प्रकारक रोगोंके भेद अच्छी तरह समस् सो।

(११२) कमेज न्यायि—पृथ्वं जन्मके प्रवल दुष्ट कर्मीके कारण जो न्यायि होती है, वह अच्छी-मे अच्छी विकित्सा करनेपर भी श्राराम नहीं होती, उसे "कर्मज न्यायि" कहते हैं।

(११३) रोपज व्यॉघि—मिध्या आहार-विहारके कारण बातः । पित्त और कफके कुपित होनसे जो रोग होते हैं, उन्हें "रोपज व्यावि" कहते हैं।

(११४) त्रिविद्या रोग—साध्य, याप्य श्रीर श्रमाध्य—इन नीनीं प्रकारके रोगोंको "त्रिविद्या रोग" कहते हैं।

(११४) उपन्न-रोगको आरम्भ करनेवाल टापेंका प्रकार होनेमे जो और-और विकार होते हैं, उन्हें "उपन्न" कहते हैं। जैसे. ज्यसे खींसी, ज्यस्का उपन्न है।

(११६) अरिष्ट—ितन तन्त्योंके प्रकट होनेसे गेर्गाकी मृत्यु अवस्य हो, उन तन्त्योंको "अरिष्ट" या "रिष्ट" कह्ते हैं।

(११७) प्रतिनिधि—जो श्रोपधि दूमरी श्रोपधिक स्थानमे काम देती है, उमे-उमका "प्रतिनिधि" कहते हैं। जैसे र्मोतक श्रभावमें रामहर्ल्डी ली जाती है, श्रतः रामहर्ल्डी रसीतकी प्रतिनिधि हुई।

(११८) पट्रस-मीठा, सट्टा, सारी, कड़वा, चरपरा और कसेता-इन हैं रसोको पट्रस कहते हैं। ये हैं रस पटार्थीमें रहते हैं।

- (११६) त्रिफला—हरड, बहेड़ा और आमला—इन तीनोको एकत्र मिलाकर "त्रिफला," "फलत्रिक" अथवा "बरा" कहते हैं।
- ' (१२०) त्रिकुटा—सोठ, मिर्च श्रौर पीपल—इन तीनोको एकत्र मिलाकर "त्रिकुटा" कहते हैं।
- (१२१) पचकोल-पीपल, पीपलामूल, चन्य, चीता और सोठ-इन पॉचोंको एक-एक कोल यानी आठ-आठ माशे ले, तो उसे "पंच-कोल" कहते है।
- (१२२) षड्षण-पीपल, पीपलामूल, चन्य, चीता, सोठ श्राँर गोल मिर्च-इनको "षड्षण" कहते हैं।
- (१२३) चतुर्वीज—मेथी, हालो, काला जीरा और श्रजवायन— इन चारो मिले हुए पदार्थीको "चतुर्वीज" या "चारवाना" कहते हैं।
- (१२४) त्रिजातक—दालचोनी, इलायची श्रौर तेजपात—इन तीनोको "त्रिजातक" कहते है। श्रगर इनमे नागकेशर श्रौर मिला हैं, तो इन्हें "चतुर्जातक" कहते है।
- (१२४) मासपेशी—मांसके दुकड़ोको कहते है। इनसे शरीरसीधा खड़ा रहता है और उसमे बल रहता है।
- (१२६) आयु-मृत्यु—शरीर और प्राण्के संयोगको "आयु" कहते हैं। शरीर और प्राण्के वियोग होनेको पंचत्व या "मरण्" कहते है।
- (१२७) उदानवायु—यह वायु गलेमे रहती है। इसीकी शक्तिसे आदमी बोलता श्रौर गीत प्रभृति गाता है। इसीके कुपित होनेसे कण्ठादिकके रोग होते है।
- (१२८) प्राणवायु—यह वायु सदैव मुखमे चलती श्रीर प्राणोको घारण करती है। इसीके द्वारा खाया-पिया भीतर जाता है। इसीके कुपित होनेसे हिचकी श्रीर श्वास प्रभृति रोग होते हैं।
- '( १२६ ) समानवायु—यह वायु आमाशय और पकाशयमे रहने-वाली जठरामिसे मिलकर, अन्नको पचाती और मल-मूत्रको अलग-अलग

करती है। इसके कुपित होनेसे मन्दाग्नि, अतिसार और वायु-गोल प्रभृति रोग होते है।

- (१३०) श्रपानवायु—यह वायु पकाशयमे रहती है। यही मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ श्रीर श्रातंवको निकालकर बाहर डालती है। इसके कुपित होनेसे मूत्राशय श्रीर गुदासे सम्बन्ध रखनेवाले रोग होते है।
- (१३१) व्यानवायु—यह वायु सारे शरीरमे घूमती है। यही वायु, रस, पसीना और .खूनको वहाती है। श्रॉख खोलना, बन्द करना, नीचे डालना और ऊपरको फेकना प्रभृति क्रियाएँ इसीसे होती हैं। यह कुपित होकर सारे शरीरके रोगोको प्रकट करती है।
- (१३२) पाचक पित्त—यह पित्त भद्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य—इन चारो प्रकारके अन्नोको पचाता है। इसीसे इसे "पाचक पित्त" कहते है।
- (१३३) भ्राजक पित्त—यह पित्त चमड़ेमे रहता श्रीर कान्ति उत्पन्न करता है। इसीसे शरीरमे किया हुश्रा चन्दन वगेरःका लेप, मालिश किया हुश्रा तेल श्रीर स्नान वगैरः पचते है।
- (१३४) रञ्जक पित्त—यह पित्त रॅगनेका काम करता है, इसीसे इसे "रञ्जक पित्त" कहते हैं। यह यक्तत और प्लीहामे रहकर ख़ून बनाता है।
  - (१३४) साधक पित्त-मेधा और धारणा-शक्तिको करता है।
- (१३६) श्रलोचक पित्त—यह पित्त दोनो श्राखोमे रहता है, इसीसे जीवको दिखाई देता है।
- (१३७) क्लेदन कफ—यह कफ श्रन्नको गीला करता है। इसी कारणसे इकट्ठा हुआ अन्न अलग-अलग हो जाता है। यह आमाशयमे रहता है।
- (१३८) श्रवलम्बन कफ—यह कफ हृद्यमे रहता है। यह श्रवलम्बन श्रादि कर्म द्वारा हृदयका पोषण करता है।
- (१३६) संश्लेषण कफ-यह कफ सन्धियोमे रहता और उनको जोड़ता है।
  - (१४०) रसन कफ-यह कफ कएउमें रहता है और रसको प्रहुए

करता है। इसीसे कड़वे, कसैले श्रौर चरपरे प्रभृति रसोका ज्ञान होता है।

(१४१) स्तेहन कफ—यह कफ मस्तकमे रहता है और इन्द्रियोको नृप्त करता है, इसीसे इन्द्रियोमे अपने-अपने कामकी सामर्थ्य होती है।

(१४२) एकादश इन्द्रिय—कान, ऑख, जीभ, नाक और त्वचा— ये पॉच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं और मुँह, हाथ, पेर, उपस्थ और गुदा—ये पॉच कर्मेन्द्रियाँ है। ग्यारहवाँ "मन" उनका संचालक है। इन ग्यारहोंको "एकादश इन्द्रिय" कहते है।

(१४३) त्रिविय अहकार—राजस, तामस आरे सात्विक,—तीन तरहके अहंकार होते हैं। साख्य-शास्त्रवाल कहते हैं कि, इन्द्रियाँ तीनो तरहके अहकारोसे पैटा हुई हैं, किन्तु वैद्यक-शास्त्रवाल उन्हें भौतिक कहते हैं।

(१४४) पंचतन्मात्रा—शब्दतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा श्रीर गन्धतन्मात्रा—ये "पाँच तन्मात्राये" है।

(१४४) भूतपंचक—श्राकाश, पवन, श्राग्न, जल श्रीर पृथ्वी—ये "पच महाभूत" है।

(१४६) इन्द्रियोंके विषय—कान, आँख, जीभ, नाक श्रोर चमड़ा, ये पॉच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रम और गन्ध—ये ज्ञानेन्द्रियोंके पॉच विषय है, यानी कानका विषय सुनना, चमडेका खूना, आँखका देखना, जीभका स्वाट लेना और नाकका सूँ घना।

इसी तरह मुँह (वाणी), हाथ, पैर, उपस्थ (लिझ या भग) श्रोर गुदा—ये पॉच कर्मोन्द्रियाँ है। भाषण, श्राटान, विहार, श्रानन्द श्रोर उत्सर्ग—ये क्रमसे कर्मेन्द्रियों पॉच विषय है, यानी मुखका विषय बोलना, हाथका काम लेना-देना, पैरका काम चलना-फिरना, उपस्थका काम सम्भोग-श्रानन्द करना या मूत्र त्याग करना श्रोर गुदाका काम मल त्याग करना है।

(१४०) षोडश विकार—दश इन्द्रिय, उभयात्मक-मन श्रीर पंच सहासूत—ये सोलह विकार है।

- (१४५) चौवीस तत्व—अव्यक्त, महान, अहंकार, पॉच तन्मात्रा, ग्यारह इन्द्रिय और पॉच महाभूत—इन्हीं चौवीसोंको चौवीस तत्व कहते हैं। इन्हीं चौवीसों तत्वोंसे यह शरीर बना है। इम शरीर रूपी घरमें जो जीवात्मा रहता है, वहीं पचीसवाँ है। मन उसका दूत है। यद्यपि जीवात्मा आकाशकी तरह निर्विकार है, तथापि जिस तरह निर्विकार आकाश सन्ध्या-समय सूर्य-किरणोंक संयोगसे लाल हो जाता है, उसी तरह जीवात्मा विकारवान वस्तुओंक संयोगसे विकारवान हो जाता है।
- (१४६) जीव-वन्धन—काम, क्रोध, लोभ, मोह, श्रहंकार, दश इन्द्रिय श्रीर बुद्धि,—यं जीवके वन्धन है।
- (१४०) काम—पुरुपोंकी खियोंसे और मियोकी पुरुपोंसे उप-भोगके लिय जो प्रीति होती है, उसे "काम" कहते है।
- (१४१) क्रोध—प्राणोके हृत्यसे एकवारगी ही गरमी प्रकट होकर पराया बुरा चाहती हैं, उससे चित्तको एक प्रकारका दुःख पहुँचता है, उसी दुःख या क्लेशको "क्रोध" कहते हैं।
- (१५२) लोभ-पराया धन, पराया भाग और परायी सामध्येकी वान देख-सुनकर प्राणीक हृदयमें जो तृष्णा पैदा होनी हैं, उसे ही ''लोभ" कहते हैं।
- (१४३) मोह—बुरेको भला श्रोर भलेको बुरा समभना मिध्या-ज्ञान है। कल्याणकारक श्रोर श्रकल्याण-कारक वातोका निश्चय जव बुद्धिको नहीं होता, वह इन टोनोंके वीचमे घूमती हैं, तब उसे "संशय" या "मोह" कहते हैं।
- (१५४) श्रहंकार—जब प्राणी कार्य्य-कारणसे युक्त "श्रह" इस श्रिसमानक साथ काममे लगता है, तब उसको "श्रहंकार" कहते हैं। "यह काम में करता हूं", "यह काम मैने किया"—यह भाव श्रहंकार प्रकट करता है।
  - (१४४) मल या विद्या-जो कुछ खाते है, उसके सारको रस

श्रीर निःसारको मल कहते है। यही मूत्रवाहिनी नसीं द्वारा वस्ति या मूत्राशय श्रथवा पेड़् मे जाकर, मूत्र या पेशाब हो जाता है श्रीर शेष रहा हुश्रा कीट पकाशयके एक कोनेमे जाकर विष्ठा या मल हो जाता है। इसे श्रपानवायु गुदाके बाहर निकालकर फेक देती है।

(१४६) गुदा—शरीरका वह सूराल है, जिधरसे अपानवायु मलको निकालती है। इस गुदामें शंखकी भॉति तीन विलयॉ या ऑटे होते है। इन-बिलयोके नाम-प्रवाहिनी, सर्जनी और प्राहिका है।

(१४७) स्वरस—ताजा रसदार द्रव्य लाकर, उसे तत्काल कूटने श्रीर कपड़ेमे रखकर निचोड़नेसे जो रस निकलता है उसे "स्वरस" कहते है।

नोट—श्रगर ताजा रसदार द्रव्य न मिले, तो स्ता हुन्ना श्राधसेर द्रव्य चूर्णं करके, एक सेर जलमें एक दिन-रात भिगोकर छान ले। उस रसको भी 'स्वरस' की जगह काममें लेते हैं, श्रथवा वैद्य स्त्ये द्रव्यको श्रटगुने जलमें पकावे, जब चौथाई पानी रह जाय, तब उतारकर 'स्वरस' के स्थानमें प्रहण करें।

(१४८) कल्क-सूखे या जल-युक्त ताजा द्रव्यको शिलपर पीस-कर लुगदी-सी बना लेते है, उसीको "कल्क" कहते है। आवाप और अन्तेप कल्कके पर्ट्याय शब्द है।

- (१४६) चूर्ण-सूखा हुआ द्रव्य भली-भॉति कूट-पीसकर कपडेमे छान लिया जाय, तो उसे "चूर्ण" कहते है।
- (१६०) शृत—कूटे हुए द्रव्यको जल मिलाकर आगपर पकाते हैं,
   फिर मसलकर कपड़ेमे छान लेते हैं, छाननेसे जो रस निकलता है,
   उसको "शृत" कहते हैं, क्वाथ, कषाय और नियू ह इसके पर्याय हैं।
- · (१६१) शीत—आठ तोले द्रव्यको कूटकर बयालीस तोले जलमे एक रात भिगो रक्खे, उसको "शीत" कहते हैं।
- (१६२) तण्डुलोदक—आठ तोले सूखे हुए चॉवल अच्छी तरहसे कूटकर चौगुने जलमे एक दिन या एक रात भिगो रक्खे, फिर छान ले, दिस जलको "त्युं लोटक" कहते है। "शाङ्ग धर"में लिखे। है—चार तोले

साफ चॉवलोको श्रठगुने पानी यानी वत्तीस तोले जलमें डाल हाथसे मसले। यह "चॉवलोंका घोवन" सब काममे लावे।

(१६३) फॉट—आठ तोले द्रव्यको अच्छी तरहसे कूटकर, मिट्टीके वर्त्तनमें, चौगुने गरम जलके साथ भिगा रक्खो, जब खूब गरम हो जाय, छान लो। उसको ''फॉट'' एवं "चूर्ण द्रव्य" कहते हैं।

(१६४) उप्णोदक—जलको मिट्टीके वर्त्तनमे श्रौटावे, जव श्रौटते-श्राटते श्रष्टमांश (सेरका श्राधा पाव) चतुर्थांश (सेरका एक पाव) श्रथवाश्रद्धींश (सेरका श्राधा सेर) रह जाय, तव उतार ले या थोड़ा ही गरम कर ले—ऐसे जलको "उप्णोदक" कहते हैं।

(१६४) अवलेह—काथादि दुवारा आगपर पकाकर घना यानी गाढ़ा किया जाय, तो उसे "अवलह", "लेह" या "प्रास" कहते है।

(१६६) मात्रा—एक वारमे रोगीको जितनी द्वा दी जाय, उतनी दवाको "दवाकी मात्रा खूराक या मौतादण कहते हैं।

(१६७) कर्प-वैद्यक शास्त्रकी पुरानी तोल है। आजकलके दो नोलेके वरावर एक कर्प होता है। कोई-कोई एक तोलेके वरावर लिखते हैं।

( १६८ ) पल-यह भी एक तोल है। पल आठ तोलेका होता है।

( १६६ ) प्रस्थ-यह भी तोल है। प्रस्थ दो सेरका होता है।

(१७०) खारी—यह भी तोल है। एक खारी ४१२ सेर यानी १२ मन, ३२ मेरकी होती है।

(१७१) पञ्चत्रवण--विरिया सन्चर, संधा, विड्, उद्भिद श्रीर समन्दरनोन--इन पॉचॉके मेलको पंच्चत्रवण कहते हैं।

(१७२) मूत्रवर्ग-भेड़का मूत्र, वकरीका मूत्र, गोमूत्र, भैसका मूत्र, हाथीका मूत्र, ऊँटका मूत्र, घोड़का मूत्र और गवेका मूत्र, इन आठको 'मूत्रवर्ग" कहते हैं।

(१७३) चार स्तेह--धी, तेल, वसा और मज्जा-ये चार प्रकारके स्तेह हैं। ये पीने, मालिश करने, पिचकारी लगाने श्रीर नस्य-कर्मके काममे श्राते हैं।

- (१७४) दुग्धवर्ग—भेड़का दूघ, वकरीका दूघ, गायका दूघ, भेसका दूघ, ऊँटनीका दूघ, हथिनीका दूघ और गधीका दूध—इन दूधोको "दुग्धवर्ग" कहते है।
- (१७४) सर्वगन्ध—दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर, कपूर, काकोली, अगर, लोबान और लौग—इन सबको मिलाकर 'सर्वगन्ध' कहते है।
- (१७६) महती त्रिफला—हरड़, बहेडा और श्रामला—इनको ''महती त्रिफला'' कहते है।
- (१७७) स्वल्प त्रिफला—गम्भारी-फल, फालसा और खर्जूर— इनको "स्वल्प त्रिफला" कहते है।
  - ( १७८ ) ज्यूषरा--पीपल, सोठ श्रीर मिर्चको "ज्यूषरा" कहते है।
- (१७६) त्रिमट—बायविडङ्ग, मोथाश्रौर चीता—इनको "त्रिमट" कहते है।
- (१८०) चीर-गृत्त —गृत्तर, बड़, पीपल, बेत श्रौर पिलखन—इन पॉचोको "चीर-वृत्त" कहते है ।
- (१८१) पञ्चपल्लव—श्राम, जामुन, कैथ, विजौरा नीवू श्रौर वेल—इन पॉचोंको "पञ्चपल्लव" कहते है।
- (१८२) महत् पञ्चमूल-चेल, श्योनाक, गम्भारी, पाढल श्रौर श्ररणी-इन पाँचोको "महत् पञ्चमूल" वहते है।
- (१८३) लघु पञ्चमूल—शालपर्णी (सरिवन), पिठवन, वृहती, कटेरी श्रोर गोखरू—इन पाँचीको "लघु पञ्चमूल" कहते है।
- (१८४) दशमूल लघु पञ्चमूल श्रौर वृहत पञ्चमूल--इन होनोकी दसो चीजोको मिलाकर "दशमूल" कहते है।
- (१८४) पञ्चतृण्--कुश, कॉस, शर, दर्भ और गन्ना—इन पॉर्चोंको ''पञ्चतृण्'' या ''पञ्चमूल'' कहते हैं।
- ( १८६ ) वर्लीज पञ्चमूल—विदारीकन्द, मेढासिङ्गी, हल्दी, अनन्त-मूल श्रौर गिलोय—इन पॉचौंको "वल्लीज पञ्चमूल" कहते है।

- ् (१८७) कण्टकाख्यमूल—करञ्ज,गोखरू, तालमखाना, पियावॉसा श्रोर शतावरी-—इन पॉचोको "कण्टकाख्यमूल" कहते हैं।
- (१८८) अष्टवर्ग—ऋदि, बृद्धि, मेदा, महामेदा, ऋषभक, जीवक, काकोली और जीर काकोली, इन आठोंको 'अष्टवर्ग' कहते हैं।
- (१८) जीवनीयगण—अप्रवर्गकी आठें चीजे तथा मसवन, सुगवन, जीवन्ती और सुलहर्टी —इन सवको मिलाकर "जीवनीयगण" कहते है।
  - (१६०) श्वेत मरिच—सहॅजनेके वीजको "श्वेत मरिच 'कहते है।
  - (१६१) ज्येष्टाम्बु—चॉवलोके पानीको "ज्येष्टाम्बु" कहते है।
  - (१६२) सुखोदक-गरम जलको "सुखोदक" कहते है।
- (१६३) वेशवार—विना हड्डीका मांस, गुड़, थी, पीपल श्रोर मिर्च मिलाकर पकाया जाय, उसे "वेशवार" कहते हैं।
- (१६४) अम्लम्लक—मूर्ला कॉजीमे भिगो रखकर. वासी करके पका ली जाय, तो उसको "अम्लमूलक' कहते हैं।
  - (१६५) कट्वर-मक्खन सहित दृहीके माठेको "कट्वर"कहते है।
- (१६६) तक्र— दहीमे दहीसे चौथाई जल मिलाकर मथे, तो वह 'तक्र' कहावेगा। आधा पानी मिलाकर मथनेपर "उद्दिवत" तैयार होगा। अगर दहीमे विल्कुल पानी न मिलावे और मधें तो "मधित" तैयार होगा।
- (१६७) श्रासव--गन्नेका रस पकाकर जो मद्यतैयार किया जाता है, उसे "सीधु" कहते हैं श्रोर गन्नेक कच्चे रससे जो मद्यतैयार किया जाता है, उसे "श्रासव" कहते हैं।
- (१६८) कृशरा या त्रिशरा—तिल, चॉवल और उर्दसे तैयार किये हुये यवागृको "कृशरा या त्रिशरा" कहते हैं।
- (१६६) अरिष्ट-पके हुये काथ और मधुररस-युक्त पतले पदार्थसे वने हुये मद्यको "अरिष्ट" कहते हैं।
- (२००) तुषोटक—चरकने कहा है, उर्देकी भूसी मुनाकर पकावे, फिर उसमें जौका आटा मिलाकर, कॉर्जी तैयार करनेकी विधिक अनुसार, जल डालकर भिगा रक्ख, जब खट्टा हो जाय, तब 'तुषोदक''को नैयार समके।

- (२०१)पव्चिक्तया— वमन, विरेचन, नस्य, निरूह श्रीर श्रमुवासन— इन पॉची क्रियाओं को "पव्चिक्तया" कहते हैं। इन क्रियाश्रोसे शरीरके वातादिक दोप शुद्ध होते हैं।
- (२०२) नस्य—नाकसे जो श्रौपिध धीर-धीर चढ़ाई जाती है, उसे "नस्य" कहते हैं। रूखे मस्तकको चिकना करनेके लिय श्रौर गईन, कन्ध श्रौर छातीका वल वढानेके लिए जो तैलादिका प्रयोग किया जाता है, उसको भी "नस्य" कहते हैं।
- (२०३) प्रथमन—छः श्रड्गुल लम्बे, दो मुँहवाले ग्वाली नलमे तेज दवाका एक तोले चूर्ण भरकर, फ़ूँ क द्वारा नाकमें धुसाया जाय, उसे "प्रथमन" कहते हैं।
- (२०४) श्रवपीड़—तंज दवाको कृटकर रस निकाला जाय श्रार वह नस्यके काममें लाई जाय तो उसे "श्रवपीड" कहते हैं। गलेके रोग, सन्निपात, विपम ज्वर, उन्माद, प्रमृति रोगोमे "श्रवपीड" नस्य दी जाती हैं, किन्तु प्रवल दोप श्रीर श्रवेतन श्रवस्थामें "प्रथमन नस्य" देनी चाहिये। इससे शोव लाभ होता है।
- (२०४) यवाग्—चॉवल अथवा मूँ ग अथवा उड़द अथवा तिल इनमेसे जिस द्रव्यकी यवाग् वनानी हो, उसको लेकर, उसमे उमसे छः गुना पानी डालकर पकावे, जब तक गाढी नहो जाय, पकाता रहे; इसी-को "अन्न यवाग्" और इसीको "कृशरा" कहते हैं। यह मलादिकोंको स्तम्भन करती, शरीरमें बल-पुष्टि करती और वायुका नाश करती है।
- (२०६) विलेपी—चॉवल या म्ॅगमेसे कोई चीज लाकर, द्रव्यसे चौगुना पानी डालकर पकावे, जब ल्हापसीके समान गाढी और लिप-टनेवाली हो जाय, उतार ले। इसको "विलेपी" कहते हैं। यह पुष्टि-कारक, हृदयको हितकारी, मधुर और पित्तनाशक है।
- (२०७) पेया—जिसकी पेया बनानी हो, उस द्रव्यसे चौदह गुणा पानी उसमें डालकर पकाने, जब तक कुछ ल्हसदार न हो जाय पकाने, किन्तु बहुत गाढी न हो जाय, पेया पीने-लायक पतली रहती है। पेयासे

कुछ गाढ़ा "यूष" होता है। पेया बलदायक, कएठको हितकारी, हलकी श्रीर कफ-नाशक है।

(२०८) शुद्ध मण्ड—शुद्ध चॉवलोंको चौदह गुने जलमे डालकर पकाश्रो, जब चॉवल पक जायॅ, मॉड निकाल लो। इसी मॉडको "शुद्ध-मंड" कहते है। इसमें सोठ श्रौर सेंधानोन मिलाकर पीवे, तो श्रन्नका पाचन हो श्रौर श्रग्नि-दीपन हो।

(२०६) अष्टगुण मंड—धनिया, सोठ, मिर्च, पीपल, सेधानोन, मूँग, चॉवल, हींग और तेल—इन नौ चीजोंसे यह मंड तैयार होता है।

पहले तेलमे हांग मिलाओं। पीछे आठ तोले मूँग और सोलह नाले चॉवलोको तेल-मिली हांगके साथ भूना। पीछे धनिया, सोठ, मिर्च, पीपल और नमकको इन भूने हुए मूँग-चॉवलोमे इस अन्दाजसे मिलाओं कि, जायका खराव न हो। पीछे इनमे चौदह गुना पानी डालकर औटाओं। सब सीज जाय, उतारकर छान लो। इस मांडको ही "अष्टगुण मंड" कहते हैं।

इस मंडमें आठ गुण हैं। इसके पीनेसे श्रीन दीप्त होती है, मूत्र-विस्तिका शोधन होता है, वल बढ़ता है, खूनकी वृद्धि होती है तथा ज्वर, कफ, पित्त श्रीर वायुका नाश होता है।

(२१०) लाजामण्ड—धानकी मुनी खील अथवा चॉवलोको भूनकर, उसमे चौटह गुना पानी डालकर औटावे, पीछे पसाकर मॉड निकाल ले। इसी मॉडको "लाजा-मण्ड" कहते है। इससे कफ-पित्तका प्रकोप दूर होता है, समहणी और अतिसारके दस्तों में क्कावट होती है, अधिक प्यासवाला ज्वर शान्त होता है।

(२११) वाट्य-मण्ड—अच्छे जो लेकर कूटो श्रोर भूनो, पीछे चौटह गुना जल डालकर पकाश्रा। पकनेपर मॉड निकाल लो यही "वाट्य-मण्ड" हैं। इससे कफ-पित्तका प्रकोप ट्रहोता है। यह कण्ठको हितकारी श्रोर रक्तपित्तकी शान्ति करनेवाला है।

(२१२) श्राम्नादि वागू - श्राम, श्रामला श्रोर जामुन - इन तीनो

वृत्तोकी सोलह तोले छालको मिलाकर, जौकुट करके, चौंसठ गुने पानीमे यानी प्रायः पौने तेरह सेर जलमे श्रौटावे। जब श्राधा पानी रह जाय, तब उतारकर छान ले। उस दवाके पानीमे सोलह तोले चॉवल डालकर पकावे। जब पकते-पकते गाढ़ा हो जाय, उतार ले। इसे 'श्राम्रादि यवागू" कहते है। इस यवागूके खानेसे संग्रहणी दूर होती है।

(२१३) पानक—चार तोले दवाको जौकुट कर, चौसठ गुने पानीमे डालकर औटात्रो, आधा रहनेपर उतारकर छान लो, प्यास लगनेपर पिलाओ । जैसे, उशीरादि पानक ।

(२१४) उशीरादि पानक—खस, पित्तपापड़ा, नेत्रवाला, नागर-मोथा, सोठ और रक्तचन्दन—इन छै दवाओंको मिलाकर चार तोले लो। पीछे जौकुट करके, २४६ तोले जलमे औटाओ, जब आधा पानी रह जाय, उतार लो। शीतल होनेपर, जिस ज्वरमे अत्यन्त प्यास लगती हो, थोडा-थोड़ा दो। इसके पीनेसे प्यास और ज्वर दूर होगे। इसी तरह और पानक भी तैयार हो सकते हैं।

(२१४) पद्ममूली चीरपाक—श्रौषिसे श्रठगुना दूध श्रौर दूधसं चौगुना पानी मिलाकर श्रौटानेसे "चीर" यादूध तैयार होतं है।सरि-वन, पिथवन, छोटीकटेरी, बड़ीकटेरी श्रौर गोखरू—लघुपंचमूलके इन पॉचो द्रव्योको जौकुट करके, श्रठगुने दूधमे श्रौर दूधसे चौगुने पानीमे डाल-कर श्रौटाश्रो। जब श्रौटते-श्रौटते पानी जल जाय श्रौर केवल दूध रह जाय, डतारकर छान लो। यही "पचमूली चीरपाक" है। इसके पीनेसे श्वास, खॉसी, मस्तकशूल, पसलीका दर्द, पीनस (जुकाम) श्रौर जीर्ण ज्वर श्राराम होते है। यह दूध सब तरहके जीर्ण ज्वरोकी परमोत्तम परीचित श्रौषि है।

(२१६) काथ—चार तोले औषधिको, चौसठ तोले जलमे डालकर, मिट्टीके बासनमे हलकी-हलकी आगसे पकाओ। जब आठवॉ भाग यानी म तोले पानी शेष रहे, तब उतारकर छान लो। इसीको काथ (काढ़ा), श्रुत, कषाय और नियू हकहते है। हॉ, काढ़ेके बर्त्तनपर, औटाते समय, ढकन भूलकर भी न रखों, अन्यथा काढ़ा भारी हो जायगा।

- (२१७) पुटपाक—गीली वनस्पतिको कूट-पीसकर गोला बनाश्रो। पीछे उस गोलेको कम्भारी, बड़ या जामुनके पत्तोसे लपेट दो। अपरसे सूत बॉध टो। पीछे उसपर दो श्रंगुल मिट्टी चढ़ा दो। इसके वाद करेडे लगाकर, उसके बीचमें गोलेको रखकर, श्राग लगा दो। जब गोलेकी मिट्टी लाल हो जाय, गोलेको निकाल लो। पीछे गोलेके अपरसे मिट्टी श्रोर पत्ते हटाकर, उसे कपडेमे रखकर निचोड़ लो। यह रस "पुटपाक-विधिसे" तैयार हुआ। पुटपाक द्वारा तैयार हुआ रस 'शहट" श्राटि डालकर पिया जाता है।
- (२१८) मंथ आठ तोले दवाको अच्छी तरह कूटो, पीछे बत्तीस तोले शीतल जलको मिट्टीके वर्तनमे भरो; फिर उसमें आठो तोले दवा डाल दो। पीछे उस दवाको रईसे मथो, जब एकदम भाग आने लगे, उसको छान लो। यही "मंथ" है। इसके पीनेकी मात्रा फॉटकी तरह दो पल या १६ तोलेकी है।
- (२१६) हिम—आठ तोले व्वाको जौकुट कर लो। अड़तालीस तोले जल किमी हॉडीमे भरकर, उसीमे जौकुट की हुई व्वाको डाल वो और रातभर भीगने वो। सबेरे उस जलको छानकर पी जाओ। इसको "हिम" अथवा "शीत काढा" कहते हैं। इसकी मात्रा भी फॉटके समान मोलह तोलेकी है।
- (२२०) गुटिका—गोलीको कहते हैं। गुटिका, वटी, मोदक, विटका, पिएडी, गुड और वत्ती,—ये सब गोलीके नाम है। यदि गोली बनानी हों, तो गुड, खॉड या गृगलको पकाकर, उसमे चूर्ण मिलाकर गोली बना लो। अगर विना पाक किये गोली बनानी हो, तो गृगलको शोधकर पीस लो, फिर उसमे चूर्ण मिलाकर घीसे गोली बना लो। यदि खॉड या मिश्री आदि डालकर गोली बनानी हो, तो चूर्णसे चौगुनी लकर दोनोंको मिलाकर गोली बना लो। यदि कभी गूगल और शहद दोनों मिलाकर गोली बनानी हों, तो दोनोको चूर्णके बरावर लेकर गोली बना लो।

- (२२१) शीतरस सीधु—कच्चे ईखके रस आदि मधुर पदार्थीसे सिद्ध किये मदाको "शांतरस सीधु" कहते है।
- (२२२) पकरस सीधु—ईख आदि मधुर-द्रव-पदार्थींको पकाकर जो मद्य बनाते है, उसे "पकरस सीधु" कहते है।
- (२२३) सुरा—चॉॅंवल आदि धान्यको उवालकर, श्रिमिके संयोगसे, यन्त्र द्वारा जो मद्य बनाते है, उसको शास्त्रमे ''सुरा'' कहते है।
- (२२४) कादम्बरी—उपरोक्त-नं० २२३ की सुराके घन भागको "कादम्बरी" कहते हैं।
- (२२४) जगल—उपरोक्त सुराके नीचेक भागमे जो पतलासा पदार्थ होता है, उसको "जगल" कहते है।
  - ( २२६ ) मेदक-जगलके गाढ़े भागको "मेदक" कहते है।
  - ( २२७ ) पुक्स-मेटकके सार-भागको "पुक्स" कहते है।
  - ( २२⊏ ) किएवक—सुराबीजको ''किएवक'' कहते है ।
- (२२६) वारुणी—ताड़ या खजूरके रससे, अग्निके संयोगसे, यन्त्र द्वारा जो रस खीचते है, उसको "मद्य", "वारुणी," "ताड़ी" या "खजूरी" कहते है।
- (२३०) चुक-बिना खट्टे हुए मधुरद्रव पदार्थोंको पात्रमे भरकर, पात्रका मुँह बन्द करके, उसपर मुद्रा देकर, एक मास या पन्द्रह दिन रखनेसे जो मद्य तैयार हो, उसे "चुक" कहते है।
- (२३१) गुड़सूक —गुड़, जल, तेल, कन्द-मूल और फल इन सबको किसी वर्तनमे भरकर, मुँह बन्द कर दो और पीछे मुद्रा दे दो। एक मास या दो पत्त तक रक्खा रहने दो। जब खट्टा हो जाय, तब काममे लाओ। इसे "गुड़सूक" कहते है। इसी तरह ईख और घासका सूक्त बनाते है।
- (२३२) तुषाम्बु—कच्चे जौ भूनकर किसी बासनमे रक्खो, उपरसे पानी भरकर मुँह बन्द कर दो और मुद्रा दे दो। कुछ दिन बाद काममे लाओ। यही "तुषाम्बु" है।
  - (२३३) सौवीर—जौत्रोके छिलके दूर करके, उनको न्यागपर

पकात्र्यो, फिर उन्हें एक बासनमें भरकर ऊपरसे पानी भर दो। फिर मुँह बन्द करके मुद्रा दे दो श्रौर कुछ दिन रक्खा रहने दो। यही "सौबीर" है।

(२३४) कॉजी—कुलथी अथवा चॉवलोको पानी डालकर पका लो। पीछे मॉड निकाल लो। उस मॉंडमे सोठ, राई, जीरा, हीग, सेंधानोन, हल्दी प्रभृति डालकर बासनका मुंह बन्द करके मुद्रा दे दो। तीन या चार दिन रक्खा रहने दो। इसीको "कॉजी" कहते है।

कॉजीकी और विधि—पहले मिट्टीके वर्तनको सरसोके तेलसे पात दो। पीछे उसमे निर्मल जल भर दो। पीछे राई, जीरा, सेधानमक, हीग, सोठ और हल्दी,—इन छहोको पीसकर डाल दो। पीछे चॉवलोका भात मिला हुआ मॉड, कुलथीका काढ़ा और थोड़ेसे वॉसके पत्ते—ये सब भी उसी वर्तनमे डाल दो। पीछे पानीके अन्दाजसे उड़दके दस-पॉच बड़े भीग उसमे डाल दो। पीछे वर्तनका मुख वन्द करके, तीन-चार दिन रक्खा रहने दो। जब खट्टी-खट्टी बास आने लगे, समभ लो "कॉजी" तैयार ह।

(२३४) सण्डाकी—एक वर्तनमे मूलीको कतर-कतरकर डाल दो श्रीर ऊपरसे पानी डाल दो। पीछे हल्दी, हीग, राई, सेधानोन, जीरा श्रीर सीठ प्रमृति डालकर वर्तनका मुँह बन्द करके मुद्रा दे दो। तीन-चार दिन रक्खा रहने दो। इसीको "सण्डाकी" कहते है।

(२३६) सप्त धातु—रस, रक्त, मांस आदिको देहका धारक होनेसे जिस तरह धातु कहते है, उसी तरह सोना, चॉदी, ताम्बा, जस्ता, शीशा, रॉगा और फौलाद्—इन सातोको भी "धातु" कहते है, क्योंकि ये भी युढ़ापे और कमजोरी आदिका नाश करके देहको धारण करते है।

(२३७) धातु-शोधन—ये सातों धातुएँ पहाड़ोसे पैदा होती है, इस-लिये इनमे मैल रहता है। इनके बारीक पत्र करके आगमे बारम्बार तपा-तपाकर तेल, मॉठा, कॉजी, गोमूत्र और कुलथीका काढ़ा—इनमेसे प्रत्येकमे तीन-तीन बार बुमाते है। इस तरह सुवर्ण आदि धातुश्रोका मैल दूर होकर शुद्धि होती है। इसीको "धातु-शोधन" कहते हैं।

शीशा श्रौर रॉगा नरम धातु हैं। इसलिये जब यह तपनेसे गला

जावे तब इनको तीन-तीन बार तेल, माँठा, काँजी, कुलथी-काथ, गोमूत्र, हल्दी-काथ और आकके दूधमे बुक्तानेसे शोधन होता है।

- (२३८) मारण—पहले धातुका शोधन होता है। वह हम नं० २३७ में लिख चुके हैं। अब मारण बताते है। चूल्हेमें आग जलाओ। चूल्हेपर मिट्टीका खपरा रक्खो। खपरेपर शुद्ध धातुको डालकर तपाओ। जब गलकर पानी हो जाय, तब धातुसे चौथाई इमलीकी छाल और पीपलकी छालके चूर्णको पास रखकर, गली हुई धातुपर जरा-जरा डालो और लोहेकी कलछीसे चलाते जाओ। इस तरह एक पहर तर्क करते रहनेसे शीशोकी और दोपहर तक करते रहनेसे रॉगेकी भस्म हो जाती है। यही धातुका ''मारण'' कहलाता है।
- (२३६) भस्म—मारण की हुई धातुकी भस्मको अन्यान्य चीजों के साथ खरल करके, दो सराइयोक बीचमे रखकर, सराइयोका मुँह कपड़-मिट्टीसे बन्द करके, खड्डेमे आरने कएडे भरकर, उन कएडोके बीचमे सराइयोको रखकर आग लगा देते है। ठएडा होनेपर फिर निकाल लेते है। इसी तरह कई बार करनेसे असल "भस्म" तैयार हो जाती है।
- (२४०) निरुत्थ भस्म—जो भस्म घी, शहद, सुहागा, चिरिमटी श्रीर गुग्गुल, इन पॉचोके योगसे भी नहीं जीवे, उसे "निरुत्थ भस्म" कहते हैं। निरुत्थ भस्म मनुष्यका बुढ़ापा नाश करती, वल वढाती श्रीर प्रमेह श्रादि श्रनेक रोगोका नाश करती है, किन्तु कची भम्म कोढ़, बवासीर प्रभृति श्रनेक रोग पैदा करती है।
- (२४१) मित्रपंचक—घी, शहद, सुहागा, चिरमिटी श्रौरगूगल,— इनको "मित्र-पंचक" कहते है । ये बराबर-बराबर लिये जाते हैं।
- (२४२) उपधातु—सोनामक्खी, नीलाथोथा, श्रश्नक, सुरमा, मैनसिल, हरताल श्रौर खपरिया—ये सात उपधातु है। इनका भी शोधन होता है, यानी इनका भी मैल श्रलग किया जाता है।
  - (२४३) गंड्ष और कवल-काढ़े वगैरः जो पतले पदार्थ है,

उनसे मुँहको भरकर, उनको मुँहमे रहने दे, पीछे थोड़ी देरमे वाहर निकाल दे, वस यही "गंडूप" या "कुल्ला" है। कल्कादिक पटार्थ यानी टवाओकी लुगदीको मुँहमे रखकर, इधर-उधर फिरावे श्रीर मुखमे रक्खे रहं—इसीको "कवल" कहते है।

(२४४) प्रतिसारण—िकसी सूखी, गीली या पतली दवाको उँगलीके पोरुएमे लगाकर, जीभ श्रीर सारे मुँहमे लगानेको "प्रति-सारण" कहते है। जैसे;—

कूट, दारुहल्दी, लजालू, पाढ़, कुटकी, मजीठ, हर्ल्टी, नागरमोथा श्रोर लोध—इन नो दवाश्रोका चूर्ण करके, डॅगलीके पोकएसे जीभ श्रोर सारे मुॅहमे लगानेसे दॉतोसे खून गिरना, टॉतोका दर्द, दाह (जलन) श्रोर सूजन श्रवश्य श्राराम हो जाती है। यही प्रतिसारणका उनाहरण है।

(२४४) आलंप—लिप्त, लंप, लेपन और आलंप,—चारो नाम लेपके हैं। मुखके लंप तीन तरहके होते हैं,—(१) दोपन्न, (२) विपन्न और (३) वर्ष्य, अर्थात् सूजन, खुजली वगैरःके नाश करनेवालेकं "दोपन्न"; भिलावं, वच्छनाग या किसी कीडेके खहरके नाश करने-वालेको "विपन्न" और मुँहकी मुन्दरता बढ़ानेवाल तथा मुहाँसे, भाँके, नील प्रमृति नाश करनेवालेको "वर्ष्य" कहते है।

जैसः—

पुनर्नवा (सॉठ), देवदारु, सोंठ, मफेद सरसा श्रीर सहॅजनेकी छाल—इन पाँचोको वरावर-वरावर लेकर, कॉजीमे सिलपर पीसकर, लेप करनेसे नो प्रकारकी सूजन नाश हो जाती है। यह नुसला उत्तम है। श्रानेक वार इसे रामवाणका काम करते देखा है। (कॉजी बनानेकी विधि नं० २३४ परिभापाके शेपवाली उत्तम है।) यह लेप "दोपन्न" है, यानी वात, पित्त श्रोर कफसे हुई नौ तरहकी सूजनको श्राराम करता है।

लालचन्द्रन, मजीठ, लोध, कूट, फूलप्रियंगू, बड़के श्रंकुर श्रोर

'मसूर—ये सात चीजे पसारीके यहाँसे बराबर-वरावर लाकर पानीमें पीस लो श्रोर मुखपर मला करो, तो श्रापका मुँह खूबसूरत हो जायगा, मुखपर कान्ति विराजने लगेगी, साथ ही यदि कोई वादीका रोग होगा तो वह भी दूर हो जायगा। यह नुसखा ठीक है। निष्फल न जायगा। श्राजमाकर देखिये, मगर बहुत दिन तक लेप कीजिये। यह लेप "वर्ष्य" है।

वकरीके दूधमे तिलोको पीसकर, उसमे मक्खन मिलाकर लेप करो, तो भिलावेकी सूजन श्राराम हो जायगी।

(२४६) शलाका--सलाईको कहते है। इससे श्रांखोम सुरमा लगाया जाता है। शोधे हुए शीशेको सलाई, विना सुरमेक, फेरनेसे भी श्रनेक नेत्र-रोग नाश हो जाते है। हम श्रपनी परीचित सलाई बनानेकी विधि बताते हैं:—

त्रिफलेका काढ़ा, भॉगरेका रस, सोठका काढा, घी, गोमूत्र, शहद श्रौर वकरीका दूध,—इन सातोको पहले तैयार करके रख ला, पीछे एक लोहेके कलछे या मिट्टीके वर्तनमे शीशेको गर्म करो, जब पानी-सा हो जाय, त्रिफलेके काढ़ेमे डाल दो, फिर निकालकर फिर पिघलाश्रो, पानी-सा हो जानेपर फिर त्रिफलेके काढ़ेमे डाल ढो, इस तरह सात वार त्रिफलेके काढ़ेमे डालो। पीछे इसी तरह सात बार भॉगरेके रसमे, फिर सात वार सोठके काढ़ेमे, फिर सात वार घीमे, फिर सात बार गोमूत्रमे, फिर सात वार शहदमें, फिर सात वार बकरीके दूधमे डालो—इस तरह त्रिफलेके काढ़े वगैरः सातो चीजोमे शीशोको सात-सात वार (कुल ४६ वार) बुकानेसे शीशा शुद्ध हो जायगा। उस शुद्ध शीशेकी सलाई बनाकर श्रॉखोमे फेरा करो, तो नेत्रोके सारेरोग धीरे-धीरे श्राराम हो जायगे। श्रगर ऐसी सलाई वनाकर बेची जाय तो लोगोंको लाभ हो, बेचनेवाला भी खूब कमावे। बाजारू सलाइयाँ श्रश्चद्ध शीशेकी होती है, जो लाभके बदले हानि करती है।

नोट—इस सलाईके श्रॉखोंमं फेरनेसे जब दोप दूर हो जाय, श्रॉखोंसे पानी निकल जाय, तब रोगी चर्ण-भर शीतल जलको देखे, पीछे श्रॉखोंको जलसे धोले। जब तक दोप निकल न जावे, श्रॉखोंको जलसे न धोवे।

- (२४७) दीपन--जो पदार्थ कच्चेको न पकावे, किन्तु श्रमिको प्रदीप्त करे, उसे 'दीपन" कहते है । जैसे, सौक।
- (२४८) पाचन—जो पदार्थ कच्चेको पकाता है, किन्तु अग्निको दीपन नहीं करता है, उसे "पाचन" कहते है। जैसे; नागकेशर।
- (२४६) दीपन-पाचन-जो पदार्थ अग्निको दीपन करता है और कच्चेको पचाता भी है, उसे "दीपन-पाचन" कहते है। जैसे, चीता।
- (२४०) शमन--जो पढार्थ तीनो ढोपोको शुद्ध नही करता, समान दोपोको बढ़ाता नहीं, किन्तु विपम ढोपोको सम करता है, वह पदार्थ "शमन" कहाता है। जैसे, गिलोय।
- (२४१) अनुलोमन—जो पदार्थ कच्चे वात, पित्त और कफको पकाकर, वायुके वन्धको भेदन करके और नीचे ले जाकर, गुदा द्वारा निकाल देता है, उसे "अनुलोमन" कहते है। जैसे, हरड़।
- (२४२) स्न'सन—जो पटार्थ कोठ्रेमे चिपटे हुए पकाने योग्य मल, कफ श्रोर पित्तको विना पकाये ही नीचे ले जाय, उसे "स्न'सन" कहते हैं। जैसे, श्रमलताश।
- (२४३) भेदन—जो पदार्थ वातादि दोपोंसे वॅघे हुए अथवा न वॅघे हुए गाँठोके समान मलमूत्रादिको तोड़-फोड़कर नीचे ले जाकर गुटा द्वारा निकाल दे, उसे "भेदन" कहते है। जैसे, कुटकी।
- (२४४) रेचन-जो पदार्थ अधपके अथवा कच्चे मलको पतला करके नीचेको गिरा दे, यानी दस्त करा दे, उसे "रेचन" कहते है। जैसे; निशोथ।
- (२४४) वमन—जो पदार्थ कच्चे पित्त, कफ तथा अल्ल-समूहको खर्वरस्ती मुँहसे निकाले, वह पदार्थ "वमन" कहाता है। जैसे; मैनफल। (२४६) संशोधन—जो श्रीषधि स्वस्थानमें संचित मलोको ऊपरकी

श्रोर ले जाकर मुॅह श्रौर नाक द्वारा बाहर निकाले श्रथवा संचित मलको नीचेकी श्रोर ले जाकर गुदा या लिङ्ग या भग द्वारा बाहर निकाले, उसे 'सशोधन" कहते हैं। जैसे, देवदालीका फल।

(२४७) छेटन--जो पटार्थ आपसमे मिले हुए कफाटि टोपोको, अपनी शिक्तसे फोड़कर अलग-अलग कर देवे, उसको "छेटन" कहते है। जैसे, जवाखार, कालीमिर्च और शिलाजीत।

(२४८) प्राही—जो पदार्थ श्रिप्तको टीपन करता है, कच्चेको पकाता है, गरम होनेकी वजहसे गीलेपनको सुखाता है, वह "प्राही" कहलाता है। जैसे, सोठ, जीरा श्रीर गजपीपल।

(२४६) स्तम्भन—जो पटार्थ रूखा, शीतल, कसेला स्रोर लघुपाकी होनेके कारण, वायुको उल्टा करनेवाला होता है, यानी नीचे जानेवाले पटार्थको नीचे जानेसे रोकता है, उसे 'स्तम्भन" कहते हैं। जैसे, कुड़ा, सोनापाठा।

(२६०) लेखन—जो पदार्थ देहकी धातुश्रोको श्रथवा मलकी सुखा-कर दुर्वलता करता है, यानी मोटेको पतला करता है, उसे "लेखन" कहते है। जैसे, मधु, उष्णजल, यच श्रोर इन्द्रजी।

(२६१) बाजीकरण—जिसं पटार्थके प्रयोगसे स्त्रीके साथ रमण करनेका उत्साह हो, मैथुन-शक्ति बढे, वह द्रव्य "बाजीकरण" कहलाता है। जैसे, असगन्ध, मूसली, चीनी, शतावर, दूध, मिश्री इत्यादि।

बाजीकरण दो तरहका होता है—(१) वीर्यको रोकनेवाला, (२) वीर्यको बढ़ानेवाला। दूध, मिश्री, शतावर आदि वीर्यको बढ़ानेवाले पदाथे है; अफीम, भॉग, जायफल आदि वीर्यको स्वलित होनेसे रोकनेवाले है।

(२६२) शुक्रल--जिस द्रव्यसे वीर्यकी वृद्धि हो, उसे "शुक्रल" कहते हैं। जैसे, नागबला, कौंचके बीज इत्यादि।

दूध, उड़द, भिलावेकी मीगी और आमले—ये अपने प्रभावसे, शीघ्र ही रस-रक्त आदिको पैदा करके वीर्घ्यको प्रकट करते और वीर्घ्यकी अधिकता होनेपर उसकी प्रवृत्ति करते है। स्त्री वीर्यको निकालनेवाली, कटरीका फल वीर्यको रेचन करने-वाला, जायफल गिरते वीर्यको रोकनेवाला और इन्ट्रजो वीर्य्य च्य करनेवाला है।

(२६३) स्त्री—स्मरण, कीर्त्तन, दर्शन, सम्भापण, स्पर्श, चुम्बन, श्रालिङ्गन श्रोर मेथुन इन सारी क्रियाश्रोसे अथवा थोड़ी क्रियाश्रोसे श्रयवा एक ही क्रियास वीर्य्यको निकालनेवाली है।

- (२६४) रसायन—जो पटार्थ बुढ़ापे और ज्वर आदि रोगोका नाश करे, उसे ''रसायन'' कहते हैं। जैसे, हरड़, दन्ती, गृगल और शिलाजीत।
- (२६१) व्यवायि—जो पदार्थ अपन्य यानी कचा ही सारी देहमें व्याप्त होकर, पीछे मद्यकी तरहपाक अवस्थाको प्राप्त हो, उसे "व्यवायि" कहते हैं। श्रोर चीजे पक्रकर अपना गुण करती है, किन्तु व्यवायि पदार्थ कचे ही अपने गुणों में सारे शरीरमें व्याप्त होकर पीछे पकते हैं। जैसे, भाँग श्रोर अफीम।
- (२६६) विकाशी—जो पटार्थ सारे शरीरमे रहनेवाले वीर्व्यमेसे 'स्रोज' को सुखाकर, शरीरकी सन्धियोको ढीला करते है, उन्हें विकाशी कहते है। जैसे, सुपारी श्रीर कोटी।
- (२६७) माटक—जो पदार्थ अधिक तमाराणवाला और वृद्धिक नाश करनेवाला हो, उसे 'माटक' कहते हैं। जैसे, मदिरा।
- (२६६) विप--जो पटार्थ सारे शरीरमे व्याप्त होकर, पीछे पकता है, वीर्घ्यमेसे 'श्रोज' को सुम्वाकर शरीरके जोड़ों को ढीला करता है, जा कफको नाश करता है श्रीर नशा लाता है तथा जिसमे श्रिप्तका श्रश श्रीयक होता है, जो प्राणीक प्राणीको नाश करता है श्रीर जिस पदार्थके साथ मिलता है, उमीके गुण ग्रहण कर लेता है, उसे 'विप' कहते हैं। जैसे, वत्सनाम।
- (२६६) प्रमाथी—जो पदार्थ अपने वलसे स्रोतोंमेसे दोषोको निकाल देता है, उसे "प्रमाथी" कहते हैं। जैसे, मिर्च और वच।

- (२७०) श्रभिष्यन्दी—जो पदार्थ रेशेवाला, कफकारी श्रौर भारी होनेके कारण रस बहानेवाली शिराश्रोको रोककर शरीरमे भारीपन करता है, उसे 'श्रभिष्यन्दी' कहते है। जैसे, दही।
- (२७१) विदाही—जिस पदार्थके खानेसे खट्टी-खट्टी डकारे आवे, प्यास लगे, हृदयमे जलन हो, उसे "विदाही" कहते हैं। ऐसी चीज देरमे पचती है।
- (२७२) योगवाही—जो पदार्थ अपने साथ मिले हुए द्रव्योके गुण , अहण करे, उसे 'योगवाही' कहते हैं। जैसे, शहद, घी. तेल, पारा और लोहा आदि।
- (२७३) हलका—जो पदार्थ अत्यन्त पथ्य, कफनाशक श्रौर शीघ पचनेवाला हो, उसे 'हलका' या 'लघु' कहते है।
- (२७४) भारी--जो पदार्थ भारी हो, वातनाशक हो, पुष्टिकारक हो, कफकारी और देरसे पचनेवाला हो, उसे 'भारी' या 'गुरु' कहते है।
- (२७४) स्निग्ध—जो पदार्थ वातनाशक, वीर्य्यवर्द्धक, कफकारक स्रोर बलवर्द्धक होते है, उन्हे 'स्निग्ध" कहते है। स्निग्धका स्रर्थ चिकना है।
- (२७६) रुत्त--रुत्तका अर्थ रुखा है। रुखे पदार्थ वायुको बढ़ाने-वाले और कफको नाश करनेवाले होते है।
- (२७७) तीच्ए--तीच्ए पदार्थ पित्तकारक, रस-रक्तादि धातुत्र्योको सुखानेवाले, कफ तथा बादीको नाश करनेवाले होते है।
- (२७८) श्लच्या—इसका अर्थ छोटा, पतला और चिकना या तेलिया है। जो पदार्थ स्नेह-युक्त न होनेपर भी तथा कठिन होनेपर भी चिकना हो, उसे 'श्लच्च्या' कहते है।
- (२७६) स्थिर--जो पदार्थ वायु और मलको रोकनेवाला हो, उसे 'स्थिर' कहते है।
- (२८०) सर--जो पदार्थ वायु और मलको प्रवृत्त करनेवाला हो, उसे 'सर' कहते है। सरका अर्थ यहाँ दस्तावर है। इस शब्दके अलाई, भील, तालाब, सरकना आदि बहुतसे अर्थ होते है। "सर"

शब्द "स्थिर" का उल्टा है। "सर" दस्तावरको कहते हैं, 'स्थिर' काविजको कहते हैं।

- (२=१) पिच्छिल—जो पटार्थ रेशेवाला, वलकारी, जोड़नेवाला, कफरागि श्रोर भागी होता है उसे पिच्छिल' कहते हैं।
- (२=२) विशद-गीलेको सुखानेवाले श्रीर घाव भरनेवाले पटार्थको 'विशद' कहते हैं।
- (२८३) शीत—इसका ऋथे शीतल है। जो पदार्थ मुग्वकारक,रक्ति श्रित प्रयुक्तिको रोकनेवाला, मून्छां, टाह प्यास ऋौर पसीनेको रोकनेवाला हो उसे शीत' कहते हैं। जिस पदार्थमें 'शीत' गुण होता है यानी जो ठएडा होता है उससे मृच्छां प्यास टाह वगैरःमे लाभ ऋवश्य होता है।
- (२८४) उप्ण-उसका श्रर्थ गर्म हैं। यह शीतका उत्टा है। जो पटार्थ गर्म और पाचक होता है, उसे उप्ण कहने हैं।
- (२८४) मृदु—इसका अर्थ नर्म या मुलायम है। पदार्थमे मृदुता गक गुगा होता है।
- (२५३) कर्कश-डमका अर्थ कठोर है। पदार्थमें कठोरता एक गुण होता है।
- (२८७) स्थृल—इसका छर्थ मोटा है। जो परार्थ शरीरको मोटा करता है छोर स्रोतो (छेटो) को रोकता है. उसे स्थूल' कहते हैं।
- (२८६) मृच्म-इसका अर्थ छोटा वारीक. न दिखाई देनेवाला चादि बहुतसे हैं। शरीरके सूद्म ( खत्यन्त छोटे-छोटे ) छेदोमे तेल च्यादि जिस गुणमे भीतर घुम जाते है उसे सूद्म" कहते हैं।
- (२८) द्रव-इमका श्रर्थ पानी-जैमा पतला है। जो पदार्थ गीला करनेवाला श्रार व्यापक होता है उसे "द्रव" कहते हैं।
- (२६०) शुष्क—इसका अर्थ सूचा है। यह द्रवका उल्टा है। द्रव गीलेको कहते हैं छोर शुष्क सूखेको कहते हैं। पटार्थीमें गीलापन,

सूखापन त्राटि गुए होते हैं। जो पटार्थ सूखा होता है त्रीर व्यापक नहीं होता, उसे "शुब्क" कहते हैं।

(२६१) श्राशु—जिस पदार्थमे श्राशु गुग होता है, वह शरीरमे फैल जाता है, यानी जो पटार्थ पानीमे तेलकी तरह शरीरमे फैल जाता है, उसे "श्राशु" कहते है।

(२६२) मन्द—जो सव कामोमे शिथिल और अल्प होता है, उसे "मन्द" कहते है।

नोट—न० २७३ "हलका" से लेकर ऊपर २६२ "मन्द" तक जो शब्द जिले हैं, ये गिन्तीम बीस हैं, यही बीस गुण द्रव्यों 'पढाथों' में होते हैं। सुश्रुतने पदार्थोम जो बीस गुण बताये है, उनको हमने विद्यार्थियोंकी समसम सुगमतासे श्रानेके जिये उजट कर जिल दिया है।

याद रक्लो, हलकापन आकाशका, भारीपन पृथ्वीका, चिकनापन जलका, 'रूखापन' वायुका और तीच्एता अग्निका गुए है।

ध्यानमे धर लो, जो पदार्थ हलका होगा, जल्दी पचेगा आरे जो भारी होगा, देरमे पचेगा। जो पदार्थ भारी और चिकना होगा, वह कफकारक अवश्य होगा, जो कफकारक और भारी होगा वह बल, वीर्य बढानेवाला और वादीको नाश करनेवाला होगा। इसीसे प्रायः सभी वल वढ़ानेवाली चीजे बहुधा भारी और देरमे पचनेवाली होती है।

रूखी चीर्जे वादीको बढ़ाती है, किन्तु कफको नाश करती है। चिकनी चीर्जे कफको वढ़ाती और बादीको नाश करती है। गर्भ चीर्जे पित्तको बढ़ाती और कफ तथा वादीको नाश करती है।

ऊपर जो हमने पाँच गुणोका सार लिखा है, उसे अच्छी तरह समभकर माथेमें जमा लो। चिकित्सामे इससे वड़ी आसानी पड़ती है। पर इस बातका भी ध्यान रक्खो, कि ये साधारण नियम है, इनके विपरीत भी कही-कही होता है।

(२६३) मधुर—मधुरका अर्थ मीठा है। यह एक रस है। छहीं रसोमे मीठा रस उत्तम है। इसकी पैदायश पृथ्वी और जलसे है। पृथ्वीका गुण भारीपन और जलका चिकनापन है, इसलिये

मधुर रस भी भारी श्रौर चिकना होता है। यह रस शीतल है। इससे वात श्रौर पित्तका नाश होता है।

(२६४) श्रम्ल-श्रम्लका अर्थ खट्टा है। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी श्रीर श्रमिसे हे। यह रस वात नाशक है, किन्तु पित्त श्रीर कफको बढ़ानेवाला है। यह गरम है।

(२६४) चार--चारका अर्थ खारी है। इसकी पैदायश जल और अग्निसे है। यह रस कफ तथा पित्तको करनेवाला और वातको नाश करनेवाला है।

- (२६६) कटु--कटुकां अर्थ चरपरा है। इसकी पैदायश आकाश और वायुसे है। यह रस वात-पित्तको बढ़ानेवाला और कफको हरने-वाला है। यह गरम है।
- (२६७) तिक--इसका अर्थ कड़वा है। इसकी पैदायश वायु और अग्निसे है। यह रस वातकारक और पित्त-कफनाशक है। यह शीतल है।
- (२६८) कपाय—इसका ऋर्थ कसैला है। इसकी उत्पत्ति वायु और पृथ्वीसे है। यह रस वायुको कुपित करनेवाला श्रौर कफ, रुधिर श्रोर पित्तको हरनेवाला है। यह शीतल है।
- (२६६) वीर्य-वीर्य बहुधा द्रव्यके आश्रय रहता है और दो तरहका होता है:-(१) शीतल, और (२) गरम।

इन तीनो तरहके पाकोसे तीन टोब उत्पन्न होते है। मधुर पाकसे कफ, खट्टेसे पित्त श्रोर चरपरेसे वायु उत्पन्न होती है।

(३०१) प्रभाव—द्रव्यकी शक्तिको "प्रभाव" कहते है। जो काम रस,
गुण, वीर्य त्र्यौर विपाकसे नहीं होते वह शक्ति या प्रभावसे होते है।
जैसे:—खैर कोढ़का नाश करता है। यह इसकी विलक्षण शक्ति है।
नाट—रस, गुण श्रौर वीर्य श्राटिके सम्बन्धमें हम श्रागे विस्तारसे जिखेंगे।

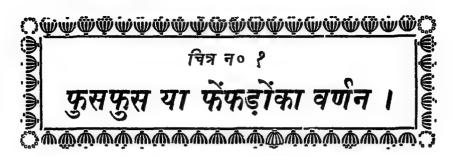

इस चित्रमे फेफड़े दिखाये गये है, इनका स्थान छाती है, यानी ये छातीमे रहते है। अंगरेजीमे इनको 'लंग्ज" (Lungs) और अरबीमें इनको "रिया" कहते है। ये गिन्तीमे दो होते है। एकको दाहिना फुस-फुस और दूसरेको बायॉ कहते है। हम लोगोके फेंफड़ोका वजन करीव-करीब टो पौएड या एक सेर होता है। पुरुषोकी अपेचा स्त्रियोके फेंफड़ोका वजन कुछ कम होता है। इनमे हवा मरी रहती है। यों तो यक्कत तिल्ली प्रभृति भी ख़ूनके साफ करनेमे मदद देते है, किन्तु फेंफड़े, गुदें और चमड़ा—ये ख़ूनको साफ करनेमे मुख्य है।

इस चित्रमे जहाँ "ख" अच्चर लिखा है, वह हवाकी प्रधान नली है। इसे श्वास-नली कहते है। नाक के छेदोसे फेफडो तक हवाके आने-जानेकी यही राह है। फेफड़ोमें हवाके पहुँचते ही उसे वहाँ अनेक नालियाँ मिल जाती है। इन्हीं नालियोंके द्वारा हवा फेफड़ोके सब भागोमें पहुँच जाती है। फेफड़ोमें हवाकी कोई १७।१८ करोड़ कोठरियाँ है। आप दाहिनी ओरके फेफड़ेमें वृच्चकी शाखाओंकी तरह फैली हुई चीजोंको देखिये।

फेंफडोके कोने-कोनेमे हवाका भरा रहना ही अच्छा है। इसलिये जो लोग खूब छौडा सॉस लेते है, उनके फेफड़ोमे हवा भरी रहती है, हलके सॉस लेनेसे उनमे हवाकी कमी रहती है। फेफड़ोमे हवा भरी रहती है, इसीसे ये पानीसे हलके होते और पानी पर तैर सकते है। जब इनके किसी हिस्सेमे दोष हो जाता है, तब वह हिस्साहवा न होनेसे पोला नहीं रहता। च्य-तपेदिक प्रभृति रोगोमे फेफड़ोके जो भाग ठोस हों जाते है, वे जलपर तैर नहीं सकते।

## चित्र नं० १ फुफ्फुस और हृद्य। ख

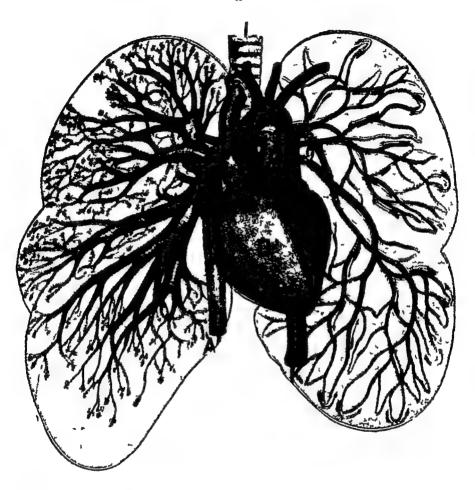

टोनों फेकडों को टेखिये। टाहिना फेकडा बाये से बडा है। बीचे मे नीला श्रीर लाल (D श्रार J) हृद्य है ''ख" जहाँ लिखा है, वह श्रास-निल में है। इसके पीछे रवड के समान खाने की नली है, जो क्एठ से मलाशय तक चली गई है। इस नली से खाना श्रामाणय मे, किर वहाँ से श्रोतों में जाता है। श्रोतों से मल मलाशय में श्रीर सार पदार्थ रस रसवाहिनी नाडियों में चला जाता है। 'क" जहाँ लिखा है, वह बृहत धमनी है। इसमे होकर खून सारे शरीर में चक्कर लगाता है।

हवाका फेंफड़ोमे जाना और वहाँसे बाहर आना ही श्वास लेना है। जब मनुष्य साँस लेता है, यानी नाकके छेदों द्वारा हवा भीतर जाती है, तब छाती वड़ी हो जाती है और जब मनुष्य साँस छोड़ता है यानी जब हवा भीतरसे बाहर आती है, तब छाती पहले जितनी ही हो जाती है। साँसके एक बार भीतर जाने और बाहर आनेको एक साँस कहते है।

तन्दुरुस्त आदमी १ मिनिटमे १४।२० सॉस लेता है। बालक अधिक सॉस लेता है। हालका पैदा हुआ वचा एक मिनिटमें प्रायः ४४ सॉस लेता है। पॉच सालका वालक प्रायः २४ सॉस लेता है। कह आये है, कि स्वस्थ मनुष्य एक मिनिटमे १४।२० सॉस लेता है, पर भागते हुए, स्त्री-संगम करते हुए, कसरत या और कोई मिहनत करते समय सॉसोकी संख्या मामूलीसे जियादा हो जाती है। बीमारीकी हालतमें अथवा अफीम प्रभृतिके जहर चढ़नेकी दशामे, सॉसोकी संख्या कम हो जाती है, पर ज्वरकी हालतमे सॉस जल्दी-जल्दी चलने लगता है।

जो हवा सॉस द्वारा फेफड़ोमें जाती है, वही खूनको साफ करती हैं। इसलिए मनुष्यको सदा साफ हवामे रहना चाहिये। फेफड़े साफ हवाको खीचते हैं और उससे शरीरकी जान—खूनको साफ करते हैं तथा वाहर आनेवाले सॉस द्वारा जहरीले पदार्थीको बाहर निकाल देते हैं। न्यूमोनिया या चय रोग अथवा थाइसिसमें जब फेफड़े खराब हो जाते हैं, तब बड़ी कठिनता होती है।

श्राप जो इस चित्रमें नीली और लाल दो तरहकी नालियाँ देखते है, श्रापके मनमें सवाल उठता होगा, कि ये दो रङ्गकी नालियाँ कैसी है ? सुनिये,—शरीरका .खून नालियों में ही रहता है। ये नालियाँ दो तरहकी होती है:—(१) धमनी, (२) शिरा। धमनियाँ शिराश्रोंसे मोटी होती है और इनमें साफ खून रहता है। शिराये पतली होती हैं और इनमें मैला खून रहता है। फंफड़ोंके बाये हिस्सेमें जो नीली-नीली नालियाँ है वे शिराये है, उनमें मैला .खून रहता है। दूसरी जो लाल-लाल है, वे धमनियाँ हैं, उनमें साफ .खून रहता है। मनुष्य-शरीरमे मस्तिष्क सार और मुख्य अंग है। यह कपालमे रहता है। यह आठ हिंडुयोसे बना एक कोठा है। इस कोठेके अन्दर जो चीज है, वही मस्तिष्क हें। कपालकी पेदीमें एक बड़ा छेद होता है। इसी स्थानपर एक नली आ मिली है। इस नलीको Spinal cord या करोरुल नली कहते है। इम नलीके भीतर एक और नली रहती है, उसे सुपुन्ना नाड़ी कहते है। यह मस्तिष्कके नीचेके हिस्सेसे मिली हुई है।

मस्तिष्क श्राण्डेकी-सी शकलका होता है। स्त्रियोके मस्तिष्कसे पुरुषोका मस्तिष्क कुछ श्रधिक वजनी होता है। यह तोलमें कोई सवा सेरके करीव होता है। मस्तिष्क श्रीर सुषुम्रासे निकलकर श्रनेको नाड़िया सारे शरीरमें फैली हुई है।

मस्तिष्क टो होते है--(१) बड़ा, और (२) छोटा। इनके काम भी अलग-अलग है।

भारतवर्षकी राजधानी विल्ली है। विल्लीसे तारोकी मुख्य लाइन चलती है और उससे सारे भारतवर्षके नगरोके तारोका सम्बन्ध है। भारतके किसी भी नगरमे जो कोई वुरा-भला काम होता है, उसकी खबर उन तारो द्वारा विल्ली पहुँच जातो है और फिर दिल्लीसे जो आजा जारी होती है, वह सब नगरोमे पहुँच जाती है। जिस तरह विल्ली सारे भारतकी तार-लाइनसे सम्बन्ध रखती है और वहींसे सब तरहका हुक्म होता है और वहीं सबकी शिकायत पहुँचती है, उसी तरह मानव देहमे मस्तिष्क मुख्य स्थान है, जहाँसे सारे शरीरको आजायें निकलती हैं और जहाँ सारे अइ-प्रत्यंगोके दुःख-सुखकी खबरे पहुँचती हैं। मतलब यह है, कि शरीरमे जो नाड़ी-जाल है, वह तारोंके जालकी

# चित्र नं० २



स्नायु या नाड़ीजाल दिखानेवाला चित्र।

तरह है। त्रार मौसममे भी जरासा फेरफार होता है, तो शरीरकी तारवरकी फौरन मस्तिष्कको खबर देती हैं।

सुषुम्ना नाड़ी इस शरीरकी मुख्य तारकी लाइन है, जो मस्तिष्कसे चलती है। इससे फिर और और तरफोको लाइने निकली है। इसीमे होकर खबरे आया और जाया करती हैं। मस्तिष्कसे ही इच्छा, विचार, वुद्धि, ज्ञान, श्रनुभव श्रोर संचालन-क्रिया होती हैं। जव मस्तिष्क विगड़ जाता है, तब कोई इन्द्रिय काम नहीं करती। मस्तिष्क विना शरीरकी रत्ता नहीं है। जिस तरह अच्छा राजा प्रजाकी रत्ता करता है, उसी तरह मस्तिष्क शरीरकी रचा करता है। मान ला-श्रापके पॉवमे विच्छू काटना चाहे। विच्छूके पास त्राते ही वह खबर नाड़ी क्षी तारवरकी द्वारा मस्तिष्कमे पहुँचेगी। खबर पहुँचते ही वहाँसे हुक्म आवेगा-पेर हटा लो। खबर पाते ही आप पैर हटा लेगे और तकलीकसे वच जायेंगे। इसी तरह दुःख-सुख, गरमी-सर्दी सभी वातोंकी खबर, मस्तिष्क-रूपी राजधानीमे, नाड़ी-जाल रूपी तारों द्वारा पहुँचती हैं श्रौर वहाँसे हर वातका यथाचित उत्तर श्राता है। इससे सिद्ध हुआ कि, मस्तिष्क प्रधान श्रद्ध है। उसमे विगाड़ होनेसे शरीरकी खैर नहीं। इस मस्तिष्कमें ही श्रात्मा या मन रहता है। जब मनको जरा भी कप्रको मम्भावना होती है, तव मस्तिष्क शीव ही उस द्वःखटायी खबरका शरीरके प्रत्येक अङ्गक पास पहुँचा देता है। पीछे सभी श्रद्ध मिलकर दुःख निवार एकी कोशिशे करते है। वाज-वाज मौकीं-पर जब कोई भयानक शोकप्रद घटना होती हैं, तब मन ऐसे विचारोमें डून जाता है कि, वह सन वैद्युतिक शिकको खर्च कर डालता है। जब श्रपने पासकी शक्ति खर्च हो जाती है, तव श्रपने नीचेवालोकी शक्तिको भी खीचकर खर्च कर देता है। जब कुछ नहीं रहता, दीवालिया हो जाता हे, सारा खजाना खाली हो जाता है, तब श्रक्सर मृत्यु हो जाती है। मस्तिष्कका इतना प्रभाव है कि यदि सिरमे कोई तकलीफ हुई कि भूख वन्ट हो जायगी अथवा और कोई रोग हो जायगा। देखते हैं,

कि हमे घण्टे भर पहले ऐंसी भूख लग रही थी कि, भूखके मारे घबराये जाते थे। हम खानेको जाने ही वाले थे कि, हमारे उठते-उठते एक बड़ी भारी दुःखदायी खबर आगई। उसे सुनते ही हमारी भूख न जाने कहाँ चली गई। इन सब बातोसे साफ जाहिर है कि, चित्त और मस्तिष्कका हृदय और फेफड़ोपर बड़ा प्रभाव है। चित्तपर बुरा प्रभाव होनेसे मनुष्यका दिल धड़कने लगता है और मनुष्य बेहोश हो जाता है। नाजुक-मिजाजोकी तो मृत्यु तक हो जाती है।

मिस्टर इलियट वारवर्टन महोदय लिखते है कि, एक हाजीको राहमें महामारी मिली। उन्होंने कहा—"तुम बड़ी दुष्टा हो, जो कैरोके इतने मनुष्योको हड़प गईं।" महामारीने कहा—"श्ररे भाई क्या बकते हो? हॉ, उस नगरके २० हजार श्रादमी मर गये, पर मेरे हाथोसे तो कोई दो हजार ही मरे है। शेष सब तो मेरे साथी "भय" के मारे मरे है।"



जहाँ अझरेजीके D और J अचर लिखे है, वह हृदय या दिल है I इसके भी दो भाग है । जहाँ D लिखा है, वह नीला है और जहाँ J लिखा है, वह लाल है । हृदय दोनों फेफड़ोंके बीचमे रहता है ।

मनुष्य-शरीरमे .खून सदा चक्कर लगाया करता है। हृद्यमे होकर .खून आता आरे जाता है, इसीसे यह सिक्कड़ता और फैलता है। हृद्यका फड़कना आपको छातीपर हाथ लगानेसे मालूम हो सकता है।

हृदयमे कोठे होते है। उनमे किवाड़ होते है। जब एक कोठेमे नालियो द्वारा .खून श्राता है, तब वह .खूनसे भरकर सिकुड़ता है श्रीर .खूनको दूसरे कोठोमे निकालकर फिर फैलता है। पिछले कोठेका .खून पहलेमे नही जा सकता, क्योंकि उसके बाहर श्राते ही द्वार बन्द हो जाता है। तब वह .खून बड़ी धमनीमें (बड़ी धमनी वह है जहाँ "क" लिखा है) चला जाता है। बड़ी धमनीमेसे अनेक शाखार्ये निकली है। उनमे होकर खून सारे शरीरमे फैल जाता है।

इस तरह . खूनके आने और जानेक कारण हृदय सिकुड़ता और फैलता रहता है। हृदयका यह काम जिन्दगी-भर चलता रहता है, इसलिए हृदयका कोई भी कोठा . खूनसे खाली नहीं रहता। कहते हैं, हृदय एक मिनिटमें कोई ७२ बार . खूनको लेता है और उतने ही बार निकालता है। जब हृदय फैलता है, उसमे . खून आता है और जब वह सिकुड़ता है, . खून बाहर जाता है। हृदयके फैलने और सिकुड़नेसे एक प्रकारका शब्द होता है, जो मनुष्यके बाये स्तनसे नीचे, कान लगाकर सुननेसे, साफ सुनाई देता है।

वचपनमें हृदय जल्टी-जल्दी धड़कता है। ज्यो-ज्यो वालक वड़ा-होता जाता है, धड़कन कम होती जाती है। मध्य अवस्थावाले पुरुपका-हृदय एक मिनिटमे प्रायः ७०।७४ वार धड़कता है। जन्मे हुए वालकका प्रायः १४०।१४४ वार धड़कता है। अनेक रोगो यामानसिक विकारोके कारण हृदयकी धड़कन कम और जियादा भी हो जाती है, ख़ुशीकी खबरसे अथवा खी-प्रसंगकी इच्छासे हृदयकी धड़कन तेज हो जाती-है। बुरी खबर सुननेसे धड़कन कम हो जाती है।

नाड़ीकी चाल हृदयकी धड़कनपर ही निर्भर है। बैच लोग अँगूठेके मूलकी धमनियोको, कलाईके ऊपर, अपनी अँगुलियोसे दवाकर नाड़ी देखते है। इन धमनी नाड़ियोका सम्बन्ध हृदयसे है। यह बात आप चित्र नं० ३ को देखनेसे सहजमे समम जायेगे।

श्राप चित्रके दाहिने हाथकी धमनी नाड़ियोको देखिये। इन धमनियो-का सम्बन्ध प्रधान धमनीसे है। प्रधान धमनी श्रोर उसकी शाखा-धमनियाँ .खूनके कारण फैला श्रोर सिकुड़ा करती है, इसीसे नाड़ीमें फड़कन होती है। इस फड़कनके देखनेको ही नाड़ी देखना कहते है। डाक्टरोके मता-नुसार नाड़ीसे विशेषकर दिल श्रोर धमनियोके रोग ही जाने जा सकते है।



इस चित्रमें छातीकी जगह दोनो श्रोर बारह-त्रारह पसिलयां हैं।

: हृद्यके सम्बन्धमे पीछे पृष्ठ ड श्रीर च मे लिख श्राये है। जहाँ "क"
श्रीर "क" लिखे है, ये टोनो वृक्ष या गुर्दे है। इनमे मूत्र तैयार होता
है। यहाँसे मूत्र दो नालियो द्वारा मूत्राशय या मूत्रकी थैलीमे जाता
है। यह मूत्रकी थैली गेदकी तरह गोल है श्रीर वहाँ "ख" लिखा है।
इस मूत्रकी थैलीके पीछे ही मलाशय यानी मलकी थैली है।

इस चित्रके (इस चित्र नं० ३ को इस पुस्तकके २१२ और २१३ पृष्ठोंके वीचमें देखिये) दाहिने हाथ या अपने वाये हाथके सामनेक हाथकी धमनी नाड़ियोंको देखिये। इन नाड़ियोंका सम्वन्य हृदयके पासवाली बृहत् धमनी या प्रधान धमनीसे हैं। ख़ूनके आवागमनके कारण हृदय फैलता और सिकुड़ता है। हृदयसे खून वड़ी धमनीमें जाता है। वड़ी धमनीसे और धमनियोंमें जाता है। खूनके कारणसे -वह धमनिया फैलती और सिकुडती है। उनमें तरझसी उड़िट्ट है इससे नाड़ियोंमें फड़कन या स्पन्दन होता है। इस फड़कनकों ही "नाड़ी चलना" कहते हैं। समभ लीजिये, इन नाड़ियोंक फड़कनेका कारण हृदयका फड़कना या स्पन्दन है।

ऐसा होता है, कि नाड़ीका फड़कना वन्ट हो जाता है, नाड़ी -कोहनीपर भी नहीं मिलती, किन्तु हृद्य फड़कता रहता है। हैजेमें बहुधा ऐसा होता है कि नाड़ी गतिहीन हो जाती है, हाथ-पॉव शीतल -हो जाते है। उस समय उपाय करनेसे नाड़ी फिर भी आ जाती है। -रोगी वच जाता है। विषगर्भ तैलमें तारपीनका तेल मिलाकर मालिश

### चित्र नं० ३

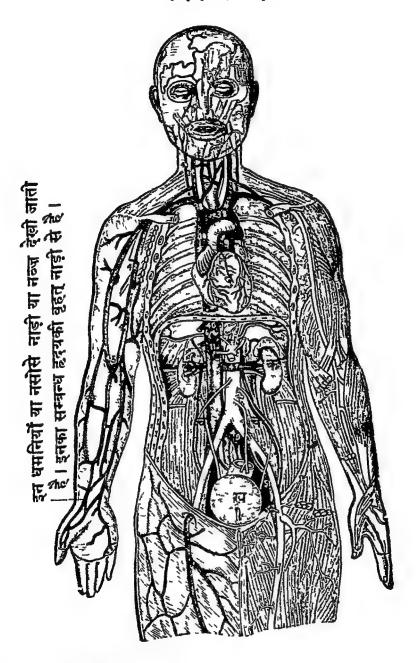

द-यह दिल या हृदय है।

L

क—क—ये दोनों गुर्दे या मूत्रयन्त्र हैं। इन दोनोंसे दो नालियाँ मूत्रकी थैली तक गई हैं। इन्हींमें होकर मूत्र मूत्रकी थैलीमें जमा होता है। इन दोनों नसींके पास च—च लिखे हैं।

ख-यह मुत्रकी थेंबी है। इसके पीछे मबाशय है।

# चित्र नं॰ ४



नं० २।३—हृदय या दिल । नं० ६—ख़राव या मैले ख़ूनकी शिरा । नं० ४—साफ़ ख़ूनकी बड़ी धमनी । न० २०—दोनों गुटें या बृक्क । नं० २४—गभांशय ।

# चित्र नं ० ५



नरकड्वाल या श्रस्थिपञ्जर । शरीरका दारमदार इस श्रस्थिपञ्जरपर ही है। वैद्यक मतसे शरीरमें ३०० हड्डियॉ हैं, किन्तु डाक्टर कोई २४६ बताते हैं।

करने तथा और भी कई उपाय करनेसे हम नाड़ीको चलानेमे कामयात्र हुए है, रोगी बच गये है, किन्तु हृद्यका फड़कना बन्ट हो जानेपर कोई उपाय काम नहीं देता।

सूचना

नं० ४ और नं० ४ चित्रोंके सम्बन्धमे हम विस्तार-पूर्वक नहीं जिख सके। फिर भी इनके देखने मात्रसे बुद्धिमान बहुत कुछ जाभ उठा सकते है।

चित्रोंके सम्बन्धमे जो कुछ हमने जिखा है, उसके जिखनेमे हमें हमारे एक मित्र भूतपूर्व सिविल सर्जन निजाम हैदराबा द एवं डिमान्ग्ट्रेटर श्राव् एनाटोमी कलकत्ता नेशनल कालेज, श्रीमान् डाक्टर कार्त्तिकचन्द्र दत्त एता० एम० एस० महो-दयसे तथा अमेरिकाके डाक्टर फुट (Foote ) की Cyclopedia of Popular Medical Social and Sexual Science नाम्नी पुस्तकसे सहायता मिली है, अतएव हम अपने मित्र डाक्टर साहब मजकूरके और उपरोक्त पुस्तकके लेखक डाक्टर फुट महोदयके श्रतीव श्राभारी हैं।

अस्सी वात-रोगोको अमोध ऋोषधि असली नारायण तेल

राचसोंके नाश करनेके लिए जिस तरह विष्णुका सुदर्शन चक है, उसी तरह वात-राज्ञसोंके लिए हमारा असली "नारायण तेल" है।

नारायण तेल किन रोगोंको नाश करता है ?

लकवा, फालिज, सुँहका टेढा हो जाना, श्राधा श्रद्ध रह जाना, सूना हो जाना, सारा शरीर सूना हो जाना, भुँहका खुला या बन्ट रह जाना, बॉहका सूखना, पैरकी पिंडलीका स्खना, कमरसे पैरके टखने तकका दर्द, कमरका दर्द, त्रिक-स्थानका दर्द, गठिया, सधिवात, जोडोंका दर्द, पीठके बोसेका दर्द, पैरका सो जाना, लॅगडापन या लूलापन, गिनगिनाना, मिनमिनाना, शरीरका सुखना, वीर्यका स्खना, फोतोंका बढ़ना, सारे शरीरमें दर्द होना, पैरोंमें फूटनी होना, नीट न श्राना, कहींसे गिरकर या श्रीर तरह चोट लगना, हड्डीमें चाट श्राना, हाथ-पैरका न मुडना वगैर. वगैर: श्रनेक रोग इस "नारायण तेल" से श्राराम होते हैं।

जब श्रापका वात-रोग किसी दवासे न जाय, तब हमारा "नारायण तेज" व्यवहार कीजिये, श्रापकी मनोकामना पूरी होगी। पुसा "नारायण तेल" श्रीर कही भी मिल नहीं सकता, यह खुद इस प्रन्थके खेलक महोदयकी नज़रोंके सामने बनाया जाता है श्रीर उन्होंने इसके नुसख़ेमें ३० सालमे बहुतसे फरफार भी किये हैं, इसीसे यह सबसे उत्तम प्रमाणित हुआ है। मूल्य एक पावका ३)

94

पता—हरिदास एएड कम्पनी, मथुरा।



# शरीरके मसाले ।

मनुष्य-शरीर निम्नलिखित चीजोके योगसे बना हुआ है:—

१-सात-कला

२-सात श्राशय

३-सात धातु

४--सात धातु-मल

४—सात उपधातु

६-सात त्वचा

७-तीन दोष

५—नौ सौ स्नायु (नाडी)

६--दो सौ दस नाडी-सन्धि

१०--दो सौ हिंड्डयॉ

११-एक सो सात मर्मस्थान

१२—सात सौ शिराये

१३—चौबीस रसवाहिनी धमनी-नाड़ियाँ

१४--पाँच सौ मांसपेशी (स्त्रियोके ४२० है)

१४-सोलह कण्डरा (बड़े स्नायु)

,१६—दश छेद ( स्त्रीकी देहमे १२ छिद्र है )

#### सात कला।

१--मासधरा

२--रक्तधग

३--मेटघरा

४---कफधरा

५—पुरीपधरा

६—वित्तधरा

७--रेतोधगा

पहली कला—मांसको धारण करती है, इमलिए उसे 'भामधरा कला' कहते है।

दूसरी कला—रक्तकां धारण करती हे, इसलिए उसे "रक्तधरा" कहते हैं।

तीसरी कला—मेटको धारण करती है, इसलिए उसे "मेटधरा" कहते हैं।

चोथो कला—यकृत और प्लीहाके बीचमे रहती है, और वह इन्हीं दोनोक्षी कला है, इसलिये उसे "कफथरा" कहते हैं।

पांचर्वा कला—आतांको धारण करती है, यानी आतिडियोके आवारसे पेटके मलके विभाग करती है, इसीलिय उसे "पुरीपधरा कला" कहते हैं।

छठी कला—श्राग्निको धारण करती है, यानी खाद्य, पेय प्रमृति चार प्रकारके श्रामाशयसे गिरे हुए पदार्थीको पकाशयमे ले जाकर धारण करती है, इसलिये उसे "पित्तधराण कहते है।

सातवीं कला—शुक्र यानी वीर्यको धारण करती है, इसलिये उसे "शुक्रधरा कला" कहते है।

स्नायुसे उका हुन्ना, जरायुमे विस्तृत श्रीर कफसे विस्तृत जो होता है, उसे "कताका भाग" कहते हैं। घारवाशयके बीचमे जो धातुका भीगा हुन्ना भाग शरीरकी गरमीसे पका हुन्ना होता है, उसे "कता" कहते हैं।

#### सात आशय।

१---कफाशय

२--आमाशय

३—अग्न्याशय (पित्ताशय)

४--पवनाशय (वाताशय)

५--मलाशय (पकाशय)

६--मूत्राशय ( वस्ति )

७—रक्ताशय

नोट—िखयों के तीन आशय जियादा हैं—(१) गर्माशय, (२) दो स्तन्याशय। वक्तस्थल यानी छातीमे "कफाशय" है। उसके जरा नीचे आमा-शय है। नाभिके ऊपर, बाई तरफ, "अग्न्याशय" है। अप्नि-आशयके ऊपर तिल या "क्लोम" हे, यह प्यासका स्थान है। इस तिलके नीचे "पवनाशय" है। पवनाशयके नीचे "मलाशय" है और मलाशयके नीचे "मूत्राशय" है। जीव-तुल्य रक्तका स्थान—रक्ताशय, उर जानी छातीमे है, इसे प्लीहा या तिल्ली कहते है। यह हृदयके बायें भागमे है। स्त्रियों के दोनो स्तन्याशयों के स्थान सभी जानते है, इनमें दूध रहता है। गर्माशय, पित्ताशय और पकाशयके बीचमे है।

कफाशय—जिस स्थानपर 'कफ' रहता है, उसे 'कफाशय" या कफकी थैली कहते है।

श्रामाशय—जिस स्थान पर 'श्राम' यानी कचा श्रन्न-रस रहता है, उसे "श्रामाशय" या कच्चे श्रन्न-रसकी थैली कहते है। "चरक"मे लिखा है—नामिसे स्तनो तक जो श्रन्तर या दूरी है, उसको ही विद्वान् "श्रामाशय" कहते है।

पाचकाशय—श्रामारायके नीचे और पकाशयके अपर जो प्रह्णी नाम्नी कला है, उसे ही "पाचकाशय" कहते है।

अग्न्याशय-इसको हो प्रह्णी-स्थान कहते है। अग्न्याशयमें "पाचक-अग्नि" रहती है, यह पाचक अग्नि ही आहारको पचाती है। इस अग्निके उपर तिल यानी प्यासका स्थान है, यहीसे प्यास लगती है। कोई-कोई विद्वान् "तिल" न कहकर, श्रिप्त-स्थानके उपर जलका स्थान कहते हैं। श्रीर ऐसा अर्थ लगाते है कि, नीचे श्रिप्त है, उसके उपर जल है, जलके उपर श्रन्न है श्रीर श्रिप्तिके नीचे पवन है। यही पवन श्रिप्तिको तेज करती है, श्रिप्त जलको गरम करती है, गरम जल श्रपने उपरके श्रन्नको पचाता या पकाता है। नीचेका चित्र देखियेः—

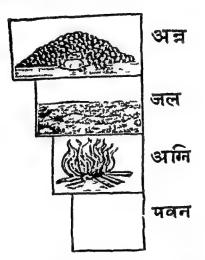

पवनाशय या वाताशय—पवनाशय पवनके रहनेके स्थान या हवाकी थैलीको कहते है।

मलाशय-मलके रहनेके स्थानको "मलाशय" या "पकाशय" कहते है।

मूत्राशय-मूत्र या पेशावके रहनेके स्थान या पेशावकी थैलीको "मूत्राशय" कहते है। इसे "वस्ति" भी कहते है।

#### सात धातु।

रस, रक्त, मांस, मेद, श्रस्थि, मज्जा श्रौर शुक्र—ये सात "धातु" कहलाती है। ये सातो धातुएँ पित्तके तेजसे पक-पककर, क्रमसे एकसे एक, पैटा होती है। श्राहारसे रस, रससे रक्त, रक्तसे मांस, मांससे मेद, मेट्से श्रस्थि, श्रस्थिसे मज्जा श्रौर मज्जासे शुक्र बनता है।

अन्नके पचनेसे रस वनता है और प्रसार भाग जो रह जाता है, वही विष्ठा और मृत्र है।

रम पित्ताग्रिमे पकता है। पक्तमें स्थल भाग रम, सूदम भाग रक्त श्रीर मेलमें "पक"—य नीन तैयार होते है।

नक्ष पकता है। पक्रनेपर स्थूल भाग नक्ष, स्र्म भाग मान और मलमे "पित्त"—ये तीन नैयार होते हैं।

मास पत्रना है। पत्रनेपर स्तृत भाग मास, सुदम भाग मेट खीर मैलमें "नाक कानका मैल"—य तीन नैयार होते हैं।

भेट पकता है। पक्रनेपर स्थूल भाग भेट, सूद्म भाग श्रम्थि श्रीर मलमे "पर्माना"—ये तीन तैयार होते हैं।

अस्य पकती है। पक्षनेपर स्थृत भाग अस्य, सुद्य भाग सजा और मैलमें ''केश रोग'' प्रभृति—ये तीन नैयार होते हैं।

मजा पकती हैं। पक्रनेपर म्थृल भाग मजा, मृद्य भाग बीर्घ्य खीर मेलमें ''नेब्रॉका मेल ब्रॉन सुरवर्हा विक्रनाईंग—ये तीन तैयार होते हैं।

शुक्र पकता है, किन्तु जिस तरह हुआर वार गलानेपर भी सौना मैन नहीं छोड़ना, उसी तरह बीटर्य भी मल नहीं छोड़ना । स्यूल भाग शुक्र स्पीर सूच्य भाग "खोज" है।

इस तरह एक पृसरेने ये माता थातुण तैयार होती जाती है, धाँर इनके मेल छटते जाते हैं।

### सात धातुश्रोंके मैल।

| वातु  |       | मल                                  |
|-------|-------|-------------------------------------|
| रस    |       | " जीम और नेत्रोंका जल प्रभृति।      |
| रक्त  | •••   | ं रजक पित्त ।                       |
| मांम  | • •   | ः कानका मेल।                        |
| मेद   | • • • | ''' जीम, दोत, बगल पीर लिङ्गफा मैल । |
| अस्थि | • • • | ** नाम्वृन, याल, रोम प्रसृति।       |

| मजा | ••• | 🎌 श्रॉखोकी कीचड़, मुखकी चिकन | गाई। |
|-----|-----|------------------------------|------|
| शुक | *** | 🎌 मुॅहासे, डाढ़ी, मूॅ छ ।    |      |

नोट—उघर कफको रम धातुकामैल कह आये हैं, यहाँ जीभ श्रौर श्रॉपोंका जल लिख दिया है, इससे अम होगा। जीभका मैल कफसे सम्बन्ध रखता है; इसमें रम धातुका मैल "कफ" ही समको।

मेदका मेल उधर "पसीना" लिखा है, किन्तु यहो जीभ, दांत श्रीर वगल तथा लिंगेन्द्रियक मेलको मेद धातुका मैल लिखा है। इसका कारण यह है कि, शाद्विधर श्राचार्य "पसीने" को उपधातुश्रीम मानते हैं, किन्तु श्रन्य श्राचार्य ऐसा नहीं करते।

कोई-कोई विद्वान् शुक्र थातुका मैल ही नहीं मानते । मुँहामे श्रोर मुखकी चिकनाईको तथा नेत्र-मलको मजा धातुका मैल कहते हैं। इन्ही दो तीन यातोंमें मनभेद है, सो इन नोटोंमे हमने खोल दिया है।

| •     |       | सात उपध | ातु । |                  |
|-------|-------|---------|-------|------------------|
| यातु  |       |         | •     | उपधातु           |
| रस    | • • • | •••     | •••   | <i>ह्</i> घ      |
| रक्त  | ••    | • • •   | •••   | रज (मासिक ख़ृन्) |
| मास   | •••   | • • •   | • • • | वसा              |
| मद    | • • • | • •     | ***   | पसीना            |
| अस्यि | • •   | •••     | ***   | दॉत              |
| मज्ञा |       | •••     | • • • | वाल              |
| शुक   | ***   |         | •••   | श्रोज            |

इस तरह रससे द्ध पैदा होता है और वह रमकी उपधातु कहलाता है। कियोंका माहवारी ख़्न, रक्ष (ख़्न) धातुस पेदा होता है और वह रक्षकी उपधातु कहलाता है। दूध और मासिक रक्ष, ये दोनो उपधातु तथा रोमराजि (बाल और रोएँ) ये तीनो ही औरतोंके समय-पाकर पैदा होते हैं और समय आनेपर, पहले दोनो, नाश भी हो जाते हैं। पचास मालसे अधिक उम्र होनेपर, मासिक धर्म नहीं होता, इसलिए गर्भ नहीं रहता, गर्भ न रहनेसे स्तनोंमे दूध नहीं आता। इस तरह शुद्ध मांससे वसा पैदा होती है और मांसकी उपधातु कह-लाती है। स्वेद या पसीना मेद धातुकी उपधातु; दॉत अस्थिकी उपधातु; केश (बाल) मजाके उपधातु और "ओज" शुक्र धातुकी उपधातु है।

#### सात त्वचा।

१—पहली त्वचा श्रवभासिनी है, यह सिध्मकुष्टकी जगह है।

२-- दूसरी लोहिता है, यह तिलकालक या तिलकी जगह है।

३—तीसरी श्वेता है, यह चर्मदल-कुष्टकी जगह है।

४—चौथी ताम्रा है, यह किलासकुष्टकी जगह है।

४—पॉचवी वेदनी है, यह सब कोढोकी जगह है।

६—इटी रोहिसी है,यह गाँठ, गर्डमाला, अपची प्रभृतिकी जगह है।

७—सातवी स्थूला है, यह विद्रधि, अर्श, भगन्टर आदिकी जगह है।

पहली त्वचामे सिध्मकुष्ट, परमकण्टक आदि रोग पैटा होते है। दूसरीमे तिल, तीसरीमें चर्मदल कोढ़, चौथीमे किलासकुष्ट (लाल कोढ़), पॉचवीमे कोढ़, छठीमें गॉठ वगैरः और सातवीमे बवासीर विद्रिध प्रभृति रोग पैदा होते है।

पहली त्वचा जौके अठारहवे भागके बराबर मोटी है, दूसरी जौके सोलहवे, तीसरी जौके बारहवें, चौथी जौके आठवे, पॉचवी जौके पॉचवें भागके समान और सातवी एक जौ-भर मोटी है। सातो चमड़ी मिलाकर दो जौ मोटी है। यह प्रमाण पुष्ट स्थानोमे है, ललाट और छोटी उँगली प्रभृतिमे नहीं है। इन चमड़ियोके सम्बन्धमे ज्ञान रखनेसे, इनपर होनेवाले कोढ, गाँठ, गण्डमाला, विद्रिध, बवासीर वगैरःकी चिकित्सामे सुभीता होता है।

क्षश्रोज़—सारे शरीरमें रहता है। यह सोमात्मक, शीतल, चिकना श्रीर शरीरकीं बलपुष्टि करनेवाला है। श्रोजके सम्बन्धमे धातुर्श्रोकी स्वय-वृद्धि जहाँ लिखी है, वहाँ कुछ श्रधिक लिखा है। श्रसलमें श्रोज सर्वेष्रधान है, तेज है, सारका सार है।

#### तीन दोष।

वात, पित्त श्रोर कफ—ये तीन दोष है। इनके सम्बन्धमे हमा श्रागे विस्तारसे लिखेगे।

# नौ सौ स्नायु।

स्तायु एक प्रकारकी नसे हैं। ये फैलनेवाली, गोल और अन्दरसें पोली हैं। गिन्तीमे कुल नो सो हैं। इनमेंसे ६०० वड़ी है और हाथ पैर वगैरःमे कमलकी डएडीके तन्तुक्रोकी तरह फैल रही है। २३० मोटी और छेदवाली कोठोंमे है तथा ७० गर्दनमे है। ये भी पोली है। इन्हों ६०० स्नायुक्रोसे शरीर वधा हुआ है।

### दो सौ दस सन्धि।

शरीरमे हाथ, पैर, कन्धे, घोट्ट, कोहनी प्रमृति जहाँ मिलते है, उन स्थानोको "सन्धि" या जोड़ कहते है। उन सन्धि या जोड़ोमे कफके समान चिकना पदार्थ भरा हुआ है। सारे शरीरमे २१० सन्धि या जोड़ है।

### दो सौ अस्थियाँ।

शरीरमे हिंब्डयाँ ही सार और आधार है। इनपर ही शरीररूपी ढाँचा ठहरा हुआ है। यह पाँच प्रकारकी होती है:—(१) कपाल, (२) रुचक, (३) वलय, (४) तकण और (४) नलक।

### एक सौ सात मर्म।

देहमें मर्म प्रायः आत्माके आधारमूत है। इनमें चोट लगनेसे प्राणों तत्काल मर जाता है। जीवका वास इनमें समका जाता है। "भावप्रकाश में लिखा है,—शिरा, स्नायु, सन्धि, मांस और हड्डियाँ ये सात जहाँ इकट्ठे होकर एक जगह मिलते है, उसी स्थानको "मर्म-स्थल" या "मर्मस्थान" कहते है। इन मर्मस्थानोमें विशेषकरके प्राण रहते है। कुल मर्म १०७ हैं। मर्म पाँच प्रकारके हैं—(१) मांस-मर्म ११ (२) शिरा-मर्म ४१ (३) स्नायु-मर्म २७ (४) अस्थि-मर्म ५ (४) सन्य-मर्म २०।

दोनों पाँचोंने २२, दोनों हाथोने २२, छाती और कोखमें १२, पीठमें १४, गईन और उसके उपरके हिस्सेमें २८; क्वल १०७।

इनमेंसे १६ मर्न तत्काल प्राण हरते हैं, ३३ कालान्तरमें प्राणहरण करते हैं, ४४ विकलता उत्पन्न करते हैं प्रीड़ा करते हैं और ३ विशल्य नाशक हैं।

#### तत्काल प्राण्नाशक ममे।

शृङ्गाटक. ऋविपतिः शंखः कण्ठशिरा, गुरा, हृद्यः वस्ति ऋार नामि—यदि इननें चोट लग जाय तो तत्काल प्राण नाश हो जाय ।

शृङ्गाटक—नाज, जान. आँख आँर तीभ इन चारो इन्द्रियोंको तृप्र करनेवाली शिराओं—नसों—का जो मस्तकमें संयोग—नेल हुआ है, उनको "शृङ्गाटक" कहते हैं। उसमें चोट लगनेसे तत्काल मृत्यु होती है।

अधिपति—मत्तकके भीतर नसोंकी जहाँ सन्यि हुई है, उसके उपर रोमोका आर्त्तव हैं। यह भी एक नारक मर्म हैं।

शंत्र—कनपटियोंमें वो ऋस्थि-नर्न हैं, उन्हे "शंत्र" कहते हैं। ये भी मारक हैं।

क्रव्ठिशा—गईनके उपर दोनों तरक चार-चार नसें हैं। ये आठों शिरायें अथवा नसें मर्नस्थान हैं। इनमें चोट लगनेसे भी तत्काल सृत्यु होती है।

गुरा—वायु और विष्ठाको त्यागनेवाली स्थूल ऑवॉसे गुरा वॅवी हुई है। यह मांस-मर्न है। इसमें चोट लगनेसे भी तत्काल मौत होती है।

हृद्य—दोनों स्तनोंके वीचमें छाती हैं। वह सत्व, रज और तमका -श्रविष्टान है। वहीं हृद्य नामक शिरा-मर्न है। उसमें चोट लगनेसे तत्काल मृत्यु होती हैं। वस्ति—पेट, कमर, गुदा, पेड़् और लिझ इनके वीचमे वस्ति है। यह मूत्रको थैली है। इसका चमडा पतला है और इसमे दरवाजा है, जिसका मुँह नीचेकी ओर है। वस्ति शिरा-मर्म है और चोट लगनेसे शीघ ही प्राण नाश करती है।

नामि—इसे सभी जानते है। यह चार ,श्रंगुलका शिरा-मर्भ है। यह पकाशय श्रोर श्रामाशयके वीचमे है। यह भी चोट लगनेसे सत्काल प्राण नाश करती है।

# कालान्तरमें प्राणनाशक ममें।

वत्तस्थलके मर्म, सीमन्त, तल, त्तिम, इन्द्रवस्ति, यहती, पसिलयोकी सिन्ध, कटीकतरुण श्रौर नितम्ब—इन स्थानोके मर्म कालान्तरमे प्राण हरण करते हैं।

वत्तस्थलके मर्गों में स्तनोके ऊपर नीचेके चार मर्म, कन्धेकी हड़ीके र्न,चे और पसिलयोंके ऊपरके दो मर्म, छातीके दोनो ओरके दो मर्म शामिल है। इनमेसे कोई कफसे, कोई रुधिरसे और कोई वायुसे भरे हुए है। इस कारण ये कालान्तरमें मारते है।

सीमन्त-सिरके सन्धि-मर्मको कहते हैं। ये उन्माद, भय, मूर्च्छा प्रभृति उत्पन्न करके मारते हैं।

तल—विचली उँगली, हथेलियो और पॉवकेतलवोके मर्मको कहते हैं। ये जल-मर्म कहलाते हैं। इनमे पीड़ा होनेसे कालान्तरमे प्राण निकलते हैं।

चित्र—अॅगूठा और उङ्गलियोके मर्म हैं। ये आचेपक नामका वायु रोग पैटा करके कालान्तरमे मारते है।

इन्द्रविस्त--दोनो वाजू श्रौर दोनो जॉघोमे चार मांस-मर्म है। ये रुधिर चय होनेसे कालान्तरमे मारते हैं।

वृहती—स्तनोकी जड़के दोनों श्रोरसे लेकर पीठके बॉसों पर्य्यन्त शिरा-मर्मे हैं। रुधिरके बहुत निकलनेसे ये कालान्तरमें मारते हैं। पार्श्व सिन्ध-जॉघोकी दोनो पसिलयोकी सिन्धमे शिरा-मर्म है। ये कालान्तरमे प्राण हरण करते हैं।

कटीकतरुण—त्रिक या रीढ़के पासकी तीन हृिंड्योके पास अस्थि-मर्म है। ये रुधिरके चयसे पीलिया प्रभृति करके कालान्तरमे प्राण नाश करते है।

नितम्य-दोनो चूतड, ये दोनो प्रसिद्ध श्रस्थिमर्म है। शरीरके नीचे-का भाग सूखनेसे तथा दुर्वलता होनेसे कालान्तरमे प्राण नाशकरते है।

भयानक हानि करनेवाले अथवा तत्काल या कालान्तरमे प्राण् नाश करनेवाले मर्मोका हमने वर्णन कर दिया, शेप मर्म इतने भयानक । नहीं। उन सबके लिखनेसे प्रन्थ बढ़नेका भय है और पढ़नेवालोको आफतके समान भी दीखेंगे। तत्काल प्राण्नाशक मर्म अवश्य जानने चाहिए, शेषके जाननेकी जिन्हे जरूरत हो, वे "भावप्रकाश" प्रमृति प्रन्थोमे देख ले।

### सात सौ शिरायें।

शिरा एक प्रकारकी नसे है। ये सन्धियोके बन्धनोको बॉधनेवाली श्रौर वात श्रादि दोष श्रौर रस श्रादि धातुश्रोको वहानेवाली है।

#### चौबीस धमनियाँ।

धमनी नामकी २४ नाड़ियों है। ये नाभिस्थानसे प्रकट होकर, दश नीचेकी खोर गई है, जो वात, मूत्र, मल, शुक्र, आर्त्तव आदि खोर अन्न, जल, रस इनको वहाती है। दश ऊपरको गई है, जो शब्द, रूप रस, गन्ध, श्वासोच्छ्लास, जॅमाई, मूख, हॅसना, बोलना, रोना प्रमृतिको बहाकर देहको धारण करती है। उनके सिवा तिरछी जानेवाली चार धमनियाँ और है। उन चारोसे अनिगन्ती धमनियाँ पैदा हुई है। उनसे यह शरीर जालकी तरह उका हुआ है। उनके मुँह रोमकूपों या शरीरके अनन्त छेदोसे बँधे हुए है। उबटन, स्नान, तेल प्रमृतिका वीर्य उन्हीं द्वारा भीतर पहुँचता है। यही २४ रसवाहिनी नाड़ी कहलाती हैं।

### पाँच सौ मांसपेशियाँ।

मांसपेशियोसे देहमे बल होता है श्रौर उन्हीं के बलसे शरीर सीधा खड़ा रहता है।

#### सोलह कएडरा।

करडरा वडी स्तायुश्रोको कहते हैं। ये गिन्तीमे सोलह है। इनसे ही हाथ पैर श्रादि श्रद्धों के फैलाने श्रीर मुकेडनेम सहायता मिलती है।

#### द्श छिद्र ।

नाकमें दो, कानों में दों, लिंगमें एक, मुखमें एक, गुटामें एक तथा मस्तकमें एक छिद्र हैं, जिसे "ब्रह्मरन्ध्र" कहते हैं। इस तरह दश छिद्र हैं। पुरुषों के नो छेट खुले हुए हैं, मस्तकका छेट ढका हुआ है। स्त्रियों के गर्भ-मार्गमें एक छेट और दोनों स्तनों में दो छेद—ये तीन जियादा है।

### प्लीहा।

हृत्यके वाये भागमे प्ली हा या तिल्ली अथवा स्लीन (Spleen) कें। यह रक्तवाहिनी शिराओं की जड़ हैं और रक्तसे पैटा हुई है।

### फॅफड़े।

फेफडोको फुसफुस भी कहते है। अँगरेजीमे इन्हे "लंग्ज्र" (Lungs) और अरवीमे ''रिया" कहते है। ये क्धिरके भागासे अकट होकर हृदय-नाडीसे लगे हुए हैं। इन्हींसे श्वासका काम होता है। श्वाससे ही देहकी चेष्टा होती है।

#### यकृत ।

हृद्यके दाहिने भागमे यकृत या कलेजा है । इसे ही "लिवर" (Liver) कहते हैं। यकृत—रञ्जक पित्त और रुधिरका स्थान है।

#### तिल या क्रोम।

दाहिनी तरफ, यक्तके पास, तिल या क्लोम नामकी एक जगह है। यह तिल ख़ूनके कीटसे पैटा हुआ है। यह जल वहानेवाली नाड़ियोका मूल है। यहीसे प्यास लगती है।

#### बृक्त ।

वृक्कोंको कुचिगोलक भी कहते हैं। श्रॅगरेजीमे "किडनी" ( Kid-ney ) श्रौर हिकमतमे "गुर्दे" कहते हैं। ये दोनों मूत्रपिएड कमरके दोनो श्रोर रहते हैं। ये मूत्रको श्रलग करके मूत्राशय या वस्तिमें पहुँचाते हैं।

#### वृषण्।

वृपण श्रॉड या फोतोको कहते है। य मास, कफ श्रोर मेदके सारांशसे पैदा होते है, श्रोर वीर्य-वाहिनी नाड़ियोके श्राधार है, श्रतएव पुरुषार्थदाता है।

#### हृद्य ।

कमलकी कलीके समान, किसी कदर खिला हुआ, नीचेकी तरफ मुँह किये हुए "हृदय" है। यह चैतन्यताका स्थान और ओज यानी सब धातुओं का सार है। यो तो सारा शरीर ही चेतनाका स्थान है, पर हृदय या दिल अथवा "हार्ट" (Heart) विशेषकरके चेतनाका मुख्य स्थान है।

### शिरा और धमनियोंका काम।

नाभिस्थानमे रहनेवाली शिरा और धमनी, सारे शरीरमे व्याप्त होकर, रात-दिन, वायुके सयोगसे, रसादि धातुश्रोको शरीरमें ले जाकर, शरीरका पोषण करती है। ये तक्ष्णोको पुष्ट करती श्रीर वृद्धोका पालन करती है।



#### तीन दोष।

वात, पित्त श्रौर कफ—इन तीनोंको "ढोष" कहते है श्रौर "घातु" भी कहते है। धातु श्रौर मल इन तीनोंसे दूपित होते है, इसलिये इनको "ढोष" कहते है श्रौर ये देहको धारण करते है, इसलिये इनको "धातु" कहते है।

#### वायु ।

"वायु" अन्य टोपो और रस,रक्त,मास,मेद आदि धातुओको दूसरी जगह पहुँचानेवाला, जल्टी चलनेवाला, रजोगुण्युक्त, सूदम, हलका, रूखा और चंचल है। श्वासका लेना और छोड़ना, इसीसे होता है। वायु—धातु और इन्द्रियोकी चतुराईसे रक्ता करता है; हृदय, इन्द्रियो और चित्तको धारण करता है। शीतल है, नर्म और योगवाही है, यानी जिसके माथ मिलता है, उसीकेसे गुण प्रकाश करता है, सूरजके साथ मिलता है, तो दाह पैटा करता है और चन्द्रमाक साथ मिलता है, तो शीतलता करता है, पित्तके साथ मिलकर पित्तकेसे काम करता है और कफके साथ मिलकर कफकेसे काम करता है।

सव दोपोम वायु ही प्रधान है। विना वायुके प्राणी च्रण-भर भी जीवित नहीं रह सकते। देह-वारियों के लिये वाहरी और भीतरी दोनों वायुओं की जरूरत है। वाहरी वायु प्राणियों को जीवित और चैतन्य रखता है। भीतरी वायु शरीरके भीतर काम करता रहता है। कहीं रसकों, कहीं रक्तकों, कहीं वीर्यकों और कहीं भोजनको पहुँचाता है। यहीं शरीरमें सफाई करता और मल-मूत्रकों निकालकर बाहर फैकता है। इसके अनेक काम है। कितने दोष और धातु है, सव लैंगड़े है, वायु उन्हें जहाँ ले जाता है, वहीं चले जाते हैं। जिस तरह वायु (हवा) वादलोंको इधरसे उधर और उधरसे इधर ले जाता और लाता है, उसी तरह शरीरके भीतर भी वायु काम करता है। कहा है:—

पित्त पंगु कफः पंगु, पगवो मलघातवः । वायुना यत्र नीयन्ते, तत्र गच्छन्ति मेघवत् ॥

पित्त लॅगडा है, कक लॅगडा है और सब मल तथा धातु लॅगड़े है। वायु इन्हें जहाँ ले जाता है, वहीं ये बावलोकी तरह चले जाते है। "हारीत-संहिता" में लिखा है:—

रच्चणीय गजे पित्त, श्लेष्मा वाजिषु सर्वदा ।
पवनोऽय मनुष्याणा, प्रायो रच्चेत् सर्वदा ॥
वैद्यको सदा हाथीमे पित्तकी, घोड़ेमे कफकी श्रौर मनुष्योमें सदा
"वायु"की रच्चा करनी चाहिये।

### वायुके रहनेके स्थान।

कएठ, हृत्य, कोठेकी आग, मलाशय और सारा शरीर—ये पॉच स्थान वायुके रहनेके हैं। कएठमें उदानवायु, हृत्यमे प्राणवायु, कोठेकी अग्निके नीचे नाभिमे समानवायु, मलाशयमे अपानवायु और सारे शरीरमे व्यानवायु रहता है।

### पाँचों वायुत्रोंके काम।

उदानवायु—यह गलेमे घूमती है, इसीकी शक्तिसे यह प्राणी बोलता और गीत आदि गाता है। जब यह वायु कुपित होती है, तब करठके रोग करती है।

प्राण्वायु—यह वायु प्राण्विको धारण करती और सदैव मुँहमें वलती है। यह मोजनके अन्नको भीतर प्रवेश कराती और प्राण्विकी रक्तक है। यह कुपित होकर हिचकी और श्वास आदि रोग पैटा करती है।

समानवायु—यह वायु आमाशय और पकाशयमे विचरती और जठराग्निसे मिलकर अन्नको पचाती और अन्नसे उत्पन्न हुए मल-मूत्र आदिको अलग-अलग करती है। यह कुपित होकर मन्दाग्नि, अतिसार और वायुगोला प्रभृति रोगोको पैदा करती है।

अपानवायु—यह वायु पकाशयमे रहती है। मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्तव इन को निकालकर बाहर फेकती है। यह वायु कुपित हो-कर, मूत्राशय और गुढ़ाके रोग करती एवं शुक्रदोब, प्रमेह तथा व्यान और अपानके कोपसे होनेवाले रोग पैदा करती है।

व्यानवायु—यह वायु सारे शरीरमे विचरती है। यह रस, पसीना श्रीर खूनको वहाती है। जाना, नीचेको डालना, ऊपरको फेकना, श्रॉख मीचना श्रोर श्रॉख खोलना—ये कियाएँ इसीके श्रयीन है। यह जब कुपित होती है, सब शरीरके रोगोको प्रकट करती है।

जब ये पाँचो वायु एक साथ कुपित हो जाती है, तब निस्सन्देह शरीरका नाश कर देती है, यानी प्राणीको मार डालती है।

वायु-कोपके लच्ए।

श्रद्ध-भेद, श्रनिवार्थ्य तृपा, मर्दनकीसी पीडा, कम्प, सुई चुमानेकी-सी पीड़ा, रस्सीसे बॉधनेकी-सी पीडा, मलकी कठोरता, लाल रंग हो जाना, कसेला स्वाद, सॉस न श्राना, शरीर सूखना, शूल, शरीरका सो जाना, शरीरका सिकुड़ना, शरीरका रह जाना प्रभृति लच्चण "चरकके सूत्रस्थान" मे वायु-कोपके लिखे है। मामूली तौरपर वायुका कोप होनेसे शरीरमे थकानसी मालूम होने लगती है, दिशा-पेशाब कम होते है, श्रॉखोमे नशा-सा जान पड़ता है, नीट नहीं श्राती, पेट फूल जाता है, जोडोमे दर्द होता है, पीठका बॉसा दुखने लगता है, सिरमे दर्द होता है, कमर, छाती श्रीर कनपटीमे वेदना होती है।

वायु-कोपके कारण।

"चरक" में लिखा है—रूखे, हलके और शीतल पटार्थीके सेवन, जियादा मिहनत, जियादा त्रमन होना, जियादा जुलाव होना, आस्था-

पनका श्रितयोग, मल, मूत्र, छोक, जॅभाई श्रादि वेगोका रोकना, उपवास, चोट लगना, श्रित श्ली-सम्भोग करना, धवराहट, चिन्ता-फिक्रकी श्रिधकता, ख़ूनका निकालना, रातमे जागना, शरीरको वेकायदे टेढ़ा-तिर्छा करना—ये सब कारण वायु-कोपके है।

"हारीत-संहिता"मे लिखा है--कसैले श्रौर शीतल पदार्थीका सेवन, बहुत खाना, बहुत चलना, श्रधिक बोलना, श्रति भय करना, रूखी, कड़वी श्रौर चरपरी चीजोको जियाटा सेवन करना, ऊँट, घोड़ा, हाथी, रथ, पालकी प्रमृतिकी अधिक सवारी करना, शीतल दिनोमे, वादलोसे धिरे दिनमें श्रोर दोपहरके बाद स्नान करना, मसूर, मटर, मोठ, चौला, ब्वार, जौ, मोटे चॉवल, काला अन्न, शीतल अन्न, कागनी, लाल अन्न, गुड़ियानीका पकाया भात, वशुत्रा, प्याज, गाजर प्रमृति स्रन्न स्रोर शाकोका श्रधिक खाना—ये सब यदि श्रधिकतासे सेवन किये जायँ, तो वायुको कुपित करते है। मनुष्यको वायुके कोपसे सटा बचना परमावश्यक है, अतः इन सब कारणोसे वचना चाहिये, यानी इनको श्रिधिकतासे भूलकर भी न करना चाहिये। विशेषकर, वात प्रकृति-वालोको रूखे, कड्वे, कसैले, चरपरे पदार्थी, बासी भोजन, शीतल भात, व्रत-उपवास, श्रति स्त्री-प्रसंग श्रौर श्रति तैरना श्रादिसे बचना भला है। मौसम बरसात और जब किसी भी मौसममे वादल हो रहे हो, वायुका कोप होता है, क्योंकि ये वायु-कोपके समय् है। इसिल्ये ऐसे समयमे कम नहाना, गर्म कपड़े पहनना और गर्म खाना अच्छा है।

### वायुकी शान्तिके उपाय।

वैद्यको मीठे, खट्टे, खारी, चिकने और गर्म द्रव्यो द्वारा वायु-रोगर्का चिकित्सा करनी चाहिये। पसीना दिलाना, तेलकी मालिश कराना, कम हवा आती हो ऐसे स्थानमे सोना, भारी भोजन करना, गोता मारके नहाना, शिरमे तेल लगाना, गुनगुना जल, गेंहूं, मूँग, घी, नवीन उद्दें, लहसन, ग्रुनका, मीठा अनार, पके आम, ऑवले, कैथ,

गोमूत्र, हरड़, पका ताड़ फल, मिश्री, चीनी, गायका दूध श्रीर सैधा-नोन प्रभृति वायु-कोपको शान्त करनेवाले है।

### वायु-त्त्यके लत्त्ए।

मन्द चेष्टा, शरीरमे शिथिलता, उदासी, थोड़ा बोलना, थोड़ी प्रसन्नता, स्मरण-शिक्तका कम हो जाना,—ये लच्चण उस समय होते हैं, जब मनुष्यके शरीरमे वायु कम हो जाता है। यह "सुश्रुत" की बात है। "चरकके सूत्रस्थान" में लिखा है—वायुके चीण होनेसे कुपित पित्त यदि कफकी चालको रोक दें, तो तन्द्रा, भारीपन श्रौर ज्वर होता है। एक जगह लिखा है:—

प्रलापो गुरुता तन्द्रा निद्रा स्यात्तु मरुत्त्वये । व्हीवन पित्तकफायोखादीनां च पातम्॥

वायुके चीए होनेपर प्रताप, भारीपन, तन्द्रा, निद्रा, थूकमे कफ श्रौर पित्तका श्राना श्रौर नाखून गिरना—ये तच्छए होते हैं।

वायुकी वृद्धिके लच्चण।

जिस तरह वायुकी कमी होती है, उसी तरह वृद्धि भी होती है। चमड़ेकी कठोरता, दुवलापन, शरीरका फडकना, गर्मीकी इच्छा, नीदका न श्राना, कमजोरी, मलका सूख जाना और मलका कम होना,—ये लच्चण वायु-वृद्धिके है।

### वायुका समय।

वृद्धावस्थामे वायुका जोर होता है, इसिलए इस श्रवस्थामे प्रायः वायुका कोप होता है। जो सावधान रहते है, वायु-कोपकारी श्राहार-विहारोसे वचते है श्रोर वायु-शमनकारी श्राहार-विहारोका सेवन करते है, वे सुखी रहते है।

दिनका श्रम्त श्रीर रातका श्रम्त, यानी दिनके २ बजे बाद श्रीर रातके २ बजे बाद वायुका समय होता है। इसी तरह भोजन पन्न चुकनेके बाद भी वायुका समय होता है।

बरसात वायु-कोपका प्रधान समय है। हेमन्त और शिशिर ऋतुमें भी वायुका कोप होता है और साथ ही शरीरमें रूखापन होता है। हारीतने लिखा है—कातिक, अगहन, माघ, आषाढ़ तथा हेमन्त ऋतु और छहो ऋतुओकी सन्धि के समय वायु सविप यानी जहरीला होता है।

#### पित्तका स्वरूप।

पित्त एक तरहका पतला द्रव्य है। यह गरम है। आमसे मिले हुए पित्तका रङ्ग नीला और आमसे अलग पित्तका रंग पीला होता है। यह दस्तावर, चरपरा, हलका, चिकना और तीव्ण होता है। पाकके समय इसका स्वाद खट्टा हो जाता है।

#### पित्तके पाँच प्रकार।

वायुकी तरह पित्त भी नाम, स्थान और क्रियाश्रोके भेटसे पाँच तरहका होता है—(१) पाचक, (२) रंजक, (३) साधक, (४) श्रालोचक और (४) भ्राजक।

पित्तके रहनेके स्थान्।

श्रग्न्याशय, यक्नत, प्लीहा, हृदय, दोनो नेत्र, सम्पूर्ण देह श्रोर त्वचा (चमड़ा) मे पित्त निवास करता है। श्रग्न्याशयमें पाचक पित्त, यक्नत श्रोर तिल्लीमें रंजक पित्त, हृदयमे साधक पित्त, दोनो नेत्रोमे श्रालोचक पित्त, सारे शरीर श्रीर चमडेमे भ्राजक पित्त रहता है।

#### पाँच पित्तोंके काम।

पाचक पित्त—यह श्रामाशय श्रीर पक्वाशयमे रहकर, है प्रकारके श्राहारोंको पचाता श्रीर शेपाप्तिके बलको बढ़ाता है तथा रस, मूत्र, मल प्रमृतिको रोज श्रलग-श्रलग करता है। मुख्यतासे वही स्थित हुआ अर्थात् श्रामाशय श्रीर पक्वाशयमे रहकर ही, श्रपनी शिक्तसे, शरीरके शेप यक्तत, त्वचा, नेत्र श्रादि स्थानो श्रीर समस्त देहका पोषण करता है। इसी पित्तको "जठराग्नि" श्रथवा "पाचक श्रिम" कहते है। यह श्रिम कॉचके पात्रमे दीपकके समान है। यही अनेक प्रकारके व्यञ्जनोंको पचाती है। बड़े शरीरवाले जीशोमे यह श्रिम जौक प्रमाण,

क्ष एक ऋतुका अन्त हो और दूसरीका आरम्भ हो, उसको "ऋतु सन्धि" कहते हैं।

छोटे शरीरवालोमे तिलके प्रमाण श्रौर छोटे-छोटे कीट-पतङ्गोमे बालके वरावर होती है।

रञ्जक पित्त—इसका काम रसका रक्त यानी ख़ून बनाना है।
साधक पित्त—वृद्धि, धृति यानी मेघा और स्मरण-शिक्तको बढ़ाता
है। "सुश्रुत"मे लिखा है, इसकी साधक नाम अग्नि संज्ञा है। यह
वाञ्छित मनोरथका साधन करनेवाला है।

त्रालोचक पित्त—इसका काम रूप प्रहण करना है। इसीक कारणसे प्राणियोको दीखता है।

भ्राजक पित्त—यह पित्त कान्ति करता है और लेप, तेलकी मालिश श्रीर स्नान श्राटिको पचाता यानी सुखाता है।

#### वित्त-च्यके लच्छा।

जिस तरह वायुकी घटती-वढ़ती होती है, उसी तरह पित्तकी भी घटती-वढ़ती होती है। जब पित्त कम हो जाता है, तब अग्निमन्द, शरीरकी गरमी कम और शरीरकी रौनक मारी जाती है।

### पित्त-वृद्धिके लत्त्ण।

जव पित्त वढ़ जाता है, तब शरीर पीला हो जाता है, सन्ताप होता है, शीतल चीजोकी इच्छा होती है, यानी सर्वीकी चाहना होती है, नीढ़ कम श्राती है, वेहोशी होती है, वलकी हानि होती है, इन्द्रियाँ दुर्वेल हो जाती है, पेशाव जर्द होता है, श्रोर ऑखे पीली हो जाती है।

### पित्त-कोवके लत्त्ए।

आगसे जलेके समान जलनसा हो, ऐसा मालूम हो मानो धक-धक आग जल रही है, धूआँसा निकलता मालूम हो, खट्टी डकारे आवें, अन्तर्वाह हो, गरमी वहुत लगे, अत्यन्त पसीने आवे, शरीरसें वद्यू आवे, अंग और अवयव फटे, चमड़ा जले, लाल-लाल चकत्ते हो, लाल-लाल फोड़े हो, वगलमे कखलाई हो, मुँहमे कड़वापन, अधिक प्यास, ऑखोके सामने अॅंभेरा, हरे या हल्दीके रंगका चमडा हो जाना, मल, मूत्र श्रौर नेत्र हरे या पीले हो जायँ, दस्तका पतला होना, श्रानतान बकना इत्यादि लक्तण पित्तके कुपित होनेसे होते है।

#### पित्त-कोपके कारण।

"सुश्रुत" में लिखा है—क्रोध, शोक, भय, परिश्रम, उपवास, जले हुए पदार्थ, मैथुन, दौड़ना, चरपरे, खट्टे और नमकीन पदार्थ, गरम, हलके और दाह करनेवाले पदार्थ, तिल, तेल, कुलथी, सरसो, श्रलसी, हरी तरकारी, गोह, मछली, वकरी और भेड़का मांस, खट्टा दही, खट्टी छाछ, दही का तोड़, कॉजी, हर तरहकी शराव, खट्टे फल और घूप श्रादिसे पित्तका कोप होता है।

"हारीत-सहिता"मे लिखा है—बहुत गरम तथा रूखे, चरपरे श्रीर खट्टे पदार्थों का सेवन, दाहमें सीधू तथा मदिराका सेवन, गरमी में क्रोध या पसीनों में सम्भोग करना—ये पित्त-प्रकोपके कारण है। कुल्लथी, श्रर- हरका यूप, मूली, सहँजना, कचूर, सरसो, राईका शाक खाना, वर्षा- श्रद्धतुमे रातके समय जागना, युद्ध करना श्रीर परिश्रम करना,—इन कारणों से शरद श्रद्धतुमे पित्त कुपित होता है।

#### पित्त-कोपका समय।

गरमीका समय, शरद ऋतु, मध्याह्नकाल, आधीरात और भोजन पचते समय पित्त विशेषकर कुपित होता है। जवानीमे पित्तका जोर रहता है।

#### पित्तकी शान्तिके खपाय।

वैद्यको पित्तकी मधुर,कड़वे, कसैले और शीतल द्रव्यो, पित्तनाशक स्तेह (घी, तेल), जुलाब, प्रलेपन, अभ्यंग और अवगाहनसे, मात्रा और कालका विचार करके, चिकित्सा करनी चाहिये। पित्तकी जितनी चिकित्सा है, उनमें विरेचन यानी जुलाव सर्वोपिर माना जाता है, क्योंकि विरेचन-औषि आमाशयमे घुसकर विकारकर्ता पित्तके मूलको पूर्णिरूपसे छेदन कर देती है। (चरक)

उपरोक्त चिकित्सा-विधिके सिवा, नीचे लिखे आहार-विहार भी पित्तकी शान्तिमे अच्छे हैं---मुनका, केला, आँवला, ध्रनार, परवल, छुहारा, ककड़ी, खीरा, करेला, कुम्हडा, ताड़ के फल, पुराने चॉवल, गेहूँ, मिश्री, चीनी, घी, दूध, मक्खन, अरहर, जो, चना, मूँग, धानकी खील, मसूर तथा कुटकी, निशोथ, पित्तपापडा, त्रिफला, शतावरी, चन्दन एवं सुन्दर वाग, केले और कमलके पत्तोंकी सेज, सफेद चन्दनका लेप, मित्र-मिलन, मीठी बाते, मनोहर गाना, नाच, शीतल-मन्द पवन, फञ्वारे, चॉदनी और छिड़काव प्रभृति शीतल आहार-विहार पित्त-विकारवालोंके लिये पथ्य है।

#### कफका स्वरूप।

सफेद, भारी, चिकना, घिलमिलासा, शीतल, तमोगुण-युक्त और स्वादु (मधुर) है, विद्ग्ध होनेसे खारी हो जाता है। कफ भी नाम, स्थान और कर्म-भेटोसे पाँच प्रकारका होता है।

#### कफके पाँच प्रकार।

कफ पॉच तरहका होता है:—(१) क्लेंद्रन, (२) अवलम्बन, (३) रसन, (४) स्नेहन और (४) श्लेंद्रमण।

# कफके रहनेके स्थान।

श्रामाशय, हृदय, कएठ, शिर श्रीर सन्धि (शरीरके जोड)—इनमें पाँचो प्रकारके कफ रहते हैं। श्रामाशयमे क्लेडन, हृदयमे श्रवलम्बन, कएठमें रसन, शिरमें स्नेहन श्रीर सन्धियोमें श्लेडमण् कफ रहता है।

#### कफके काम।

क्लेटन कफ--श्रमको गीला करता है और अपनी शिक्त कफ दूसरे स्थानोको भी जल-कर्म द्वारा सहायता देता है। मतलब यह है—क्लेटन कफ श्रमको भिगोता है, इसिलये इकट्ठा हुआ अस्र अलग-अलग हो जाता है। कफ हटय आदि अन्य स्थानोमे जाकर, उन-उन स्थानोमे हटयका अवलम्बन करना, त्रिक-संधारण, रस प्रहण करना, सम्पूर्ण इन्द्रियोका तृप्त करना और सन्धियोको जोड़ना इत्यादिमे जलकामेंसे सहायता करता है।

अवलम्बन कफ--रसयुक्त वीर्यसे हृदयक भागका अवलम्बन, और त्रिक अनामक हड्डीको सधारण करता है।

अ त्रिक-हड्डी—मस्तक श्रीर दोनों भुजाश्रोंकी सन्धिको 'त्रिक' कहते हैं।

रसन कफ-रसना और रसन-कफ—ये दोनो सौम्यगुण-युक्त है। दोनो पास रहते है। इस कारण रसना—जीम और रसन# कफ--ये दोनो रसको जानते है।

स्नेहन कफ—यह चिकनाई देकर सारी इन्द्रियोको तृप्त करता है। श्लेष्मण कफ—सब सन्धियो यानी जोडोको अच्छी तरह जोडता है।

#### कफ-कोपके लच्चण।

विना खाये ही पेट भरा-सा जान पड़े, ऊँघ और नींद अधिक आवे, देह भारी रहे, आलस्य मालूम हो, मुँहका स्वाद मीठा रहे, मुँहमेसे पानी गिरे, बारम्बार कफ थूके, डकार आवे, पाखाना अधिक हो, गला कफसे ल्हिसासा मालूम हो, मन्दाग्नि हो, शरीर सफेट हो, मल-मूत्र और नेत्र सफेट रङ्गके हो, जाडासा लगे तथा दस्त गाढा हो और ढेर हो—ये लज्ञ्या कफ-कोपके है।

#### कफ-च्यके लच्ए।

शरीरमें कफकी कमी होनेपर शरीरमें रूखापन हो, भीतर जलन हो, सिर सूना हो, शरीरकी सन्धियाँ ढीली हो जायँ, प्यास लगे, शरीर दुर्वल हो और नीद न आवे—ऐसे लच्चण होते है।

#### कफ-वृद्धिके लत्त्ए।

शरीरमे कफ बढ़नेपर मल, मूत्र, नेत्र और सारे शरीरका सफेट होना, जाडा लगना, भारीपन, अवसाद, तन्द्रा, निद्रा और सन्धियोका ढीलापन प्रमृति लच्चण होते हैं।

#### कफके कोपका समय।

कफ शीतल पटार्थोसे शीतकालमे—खासकर वसन्तमें, दिनके पहले भाग ख्रौर रातके पहले भाग यानी सवेरे ख्रौर रातके ख्रारम्भमें तथा भोजन करते ही कुपित हो जाता है। बालकपन भी कफका समय है, यानी बचपनमें कफका जोर रहता है।

<sup>&</sup>amp; रसन कफ--क्यरमे रहता है।

#### कफ-कोपके कारण।

दिनमें सोना, विना मिहनत किये हर समय वैठे रहना, आलस्य करना, मीठा, खट्टा और नमकीन रस अधिक सेवन करना, शीतल, चिकने, भारी और अभिष्यन्दी अपदार्थीका सेवन, चॉवल, उड़द, गेंहूं. तिल, मिट्टीके पटार्थ, दही, दूध, तिल और चॉवलोकी खिचडी, खीर, ईखके पटार्थ, जल-जीवोका भास, चरवी, कमलकी डएडी, कसेरू, सिघाड़े, अमरूद आदि मीठे फल, ककड़ी प्रमृति लताओसे पैदा होनेवाले फल खाना, और एक भाजन पचे विना दूसरा भोजन करना, इत्यादि कफ-कोपके कारण है। (सुश्रुत)

"हारीत-संहिता" में लिखा है—रातको जागना, दिनमें अधिक सोना, शीतल जलका सेवन, शीतल देशका निवास, दूध, नई द्याई गायका दूध, ईख, तिल, गाजर, कन्दोके साग, मछलियोका सदा खाना, दही खाना, उड़द खाना, कफकारी और भारी पदार्थोका सेवन, घी-तेल आदि चिकने पदार्थोंका सेवन—वसत ऋतुमें दुष्टकफको छुपित करता है। दिनके-अन्तमे, प्रभात समय, रातके अन्तमें और खाये हुए अन्नके पचनेके पहले, कफका कोप होता है। अगर ऐसे समयमें कफका कोप हो, तो उसे कष्ट-साध्य सममों। शीतल देशमें, शीतल समयमे, रातके अन्त और भोजनके जीर्ण न होनेमें कफका कोप होता है, यह वुद्धिमानोने कहा है।

#### कफकी शान्तिके उपाय।

"चरक" मे लिखा है—"वैद्यको चरपरे, कसैले, तीह्रण, गरम और रूखे पदार्थों से कफकी चिकित्सा करनी चाहिये। कफनाशक पसीना, वमन, शिरोविरेचन (सिरका जुलाव), कसरत, मिहनत, प्रभृति क्रिया द्वारा, काल और मात्राका विचार करके, कफका इलाज करना चाहिये। कफ-नाशक जितनी चिकित्सा है, उनमें "वमन" यानी कय कराना सवसे

ॐ जो पटाथ अपने गाइेपन श्रीर भारीपनके कारण रसके बहानेवाली नाडियोंको रोक दे।

अच्छा समभा गया है, क्यों कि वमनकारक आँपिध पहले ही आमाशयमें युसकर, विकार करनेवाले कफनी जड़को खींच लाती है। जब कफकी
जड़ ही नष्ट हो जायगी। तब कफके विकार भी शान्त हो जायगे। एऔर
न्थानोमें लिखा है—अधिक परिश्रम, गरम दूध, खी-प्रसङ्ग, गरम कपढ़े
पहनना, गरम पदार्थोंका अधिक खाना। हाथी-बोड़ेकी सवागी, कम जल
पीना। ऑखोमें अख़न लगाना, नस्य मूँ घना। वनन करना, शरीरमें तेल
और उवटन लगाना। जियादा रेर तक दांतुन और इल्ले करना। जल मिलाकर शहद पीना, गरम जल पीना, गरम घरमें रहना। त्रिफलेका सेवन
करना। साठी चाँवल। चना। मूँ गः लहसुन। त्याज। बेगन नीम। निशोध
और इन्दर्की प्रभृति आहार-विहार कफके कुपित होनेपर पथ्य हैं।

# चिकित्सकोंके लिये खशख़बरी। नारायण तेल।

मव तरहके वायुरोग, लक्का-पालिज, मन्धिवात गठिया, कमर या पसलीका वर्ड प्रथवा अन्य प्रकारके दर्ड आराम करनेमें "नारायण तेल र रामवाण है। बहुन क्या—— प्रकारके वात-रोगों के नाश करने में "नारायण तेल र विष्णुका सुदर्शन चक्र है। यह कभी फेल नहीं होता। पर इसका बनाना बहुत कठिन हैं. और इसकी दवाएँ भी सबेत्र आसानी नहीं मिलतीं, इसलिये हर कोई इसे बना नहीं मकता। हमारे यहाँ यह तेल सदा तैयार रहता है। प्रत्येक गृहस्य और वेंचकों इसे अपने पास रखना चाहिये। वेंचों को यह यश दिलानेवाला है। मूल्य १२) सेर, आधा पावकी शीशीका दाम शा) डाक खर्च पेकिंग।।

#### कृष्णविजयं नेल।

सात खुत्रली फोडा-फुन्सी, चक्ते डाफड, उपडंशकी स्ता श्रीर घाव जले हुए घाव प्रभृति श्रनेक रोगोंमें यह तेल रामवारा है। इस तेलमें वह ताइत है, बो श्रेंगरेज़ी श्रापडोफार्म श्रीर कारबोलिक तेलमें भी नहीं है। . ख्निफ़िसाइसे मडे हुए श्रादमी भी इसमें श्राराम हो गये हैं।

उपरंशमें जब िंतोन्डियका मुख नहीं खुजता, रमी बहती है, यह तेल उस ममत्र वहा काम करता है। जिन वैद्योंको धन श्रीर यश क्माना हो. इसकी दो-चार शीशी हर ममत्र पास रखें। दाम ९ शोशीका ९) डाक-महस्रुल ॥)

पता—हरिदास एएड कम्पनी. मथुरा।



### शरीरके मूल।

🏋 💥 त्र ित चौर कफ—ये तीन दोप, रस, रक्त, मांस, मेद, हैं बार्र इंडिंग्स्थ, मजा और शुक्र—ये सात धातु और ग्यारहवाँ दें स्ट्रिंग्स्थ मल ये सब शरीरके मूल है।

# दोषोंसे लाभ।

वात, पित्त श्रोर कफ—ये तीनों, पॉच प्रकारोमें विभक्त होकर, शरीरका धारण करना, भोजन पचाना श्रौर सन्धियों को जोड़ना प्रभृति कर्म करते हैं। दोपो के सम्बन्धमें हम पीछे विस्तार-पूर्वक लिख श्राये हैं, वहीं से जानकारी हासिल करनी चाहिये।

# धातुत्रोंसे लाभ।

रस तृप्ति और रुधिरकी पुष्टि करता है। रुधिर वर्णको श्रेष्ठ करता श्रोर मासकी पुष्टि करता तथा जिलाता है। मांस शरीरको पुष्ट करता श्रोर मेटका पोपण करता है। मेट यानी चरवी चिकनाहट करती, पसीना लाती, टढता करती श्रोर हिंड्डियों का पोपण करती है। हिंड्डियों टेहको धारण करती श्रोर मज्जाको पुष्ट करती हैं। मज्जा प्रसन्नता, चिकनाहट, वल श्रोर वीर्य पेटा करती तथा वीर्यकी पुष्टि श्रोर श्रिथयोंको पूर्ण करती है। वीर्य—शुक्र धीरता करता, स्खलित होता, श्रानन्द देता, शरीरमे वल करता श्रोर सन्तान पैदा करनेके लिये मैथुनमें हर्ष उत्पन्न करता है।

#### मल-मूत्रादिसे लाभ।

मल—रुकावट करता, अपानवायु और पकाशयकी श्रमिको धारण करता है। मूत्र—विस्त यानी पेशाबकी थैलीको भरता और गीली करता तथा पसीने लाता और चमडेको गीला तथा नर्म करता है। स्त्रियोका श्रात्त्व—. खूनके जैसा होता है और गर्भ रखता है। दूध— कुचोको मे टी करता श्रीर सन्तानकी जीवन-रचा करता है। इन सबकी श्रच्छी तरह रचा करनी चाहिये। ठीक-ठीक रचा न करनेसे, ये सब चीणता श्रथवा दृद्धिको प्राप्त होते है, श्रथांत् घट-बढ़ जाते है। उस वक्त मनुष्यको श्रनेक उपद्रव कष्ट देते है।

# दोष और धातु ओं के च्रय होने के कारण।

श्रत्यन्त संशोधन—वमन-विरेचन श्रादि करने, मल-मूत्र श्रादि वेगोको रोकने, संयोग-विरुद्ध भोजन करने, मनको संताप होने, सख्त मिहनत या वहुत ही कसरत-कुश्ती करने, बहुत लंघन श्रोर श्राति मैथुन करने प्रभृति कारणोसे वातादिक दाप श्रोर रस रक्त श्रादि धातुश्रो तथा मल-समूह श्रोर श्रोज धातुका च्रय होता है।

#### वायु-च्यके लच्ए।

वायुके त्तय होनेसे चेष्टा मन्द हो जाती है, शरीर ढीला-सा हो जाता है, चित्त उदास रहता है, कामको जी नही चाहता, बहुत बोलना श्रीर बहुत हॅसना श्रच्छा नही लगता। प्राणी थोड़ा बोलना है, थोड़ा हर्प करता है, मूढ़-सज्ञा हो जाती है श्रीर कोई बात याद नहीं रहती।

#### पित्त-च्यके लच्ए।

पित्तका चय होनेपर स्वल्प गरमी श्रौर मन्दाग्नि होती श्रौर कान्ति घट जाती है।

#### कफ-च्यके लच्ए।

कफका चय होनेपर रूखापन, अन्तर्दाह, आमाशय तथा दूसरे आशयो और शिरमे सूनापन, जोड़ोमे ढीलापन, प्यास, निर्वलता और निद्रा-नाश यानी नींद न आना,—ये लच्चण होते हैं।

#### रस-च्यके लच्ए।

रसका चय होनेपर हृदयमे पीड़ा, कम्प, शून्यता और प्यास ये लच्चण होते है। ''चरक'' में लिखा है—हृदय विलोयासा हो जाता है, जोरकी आवाज अच्छी नहीं लगती, कलेजा धक-धक करता है और सूना-सा माल्म होता है, जरा भी मिहनत करनेसे आँखोंके आगे अँधेरा आ जाता है।

रुधिर-च्यके लच्ए।

रुधिरका चय होनेपर चमड़ा खुरटरा-सा हो जाता है, खटाई खानेको मन चलता है, ठएडकी इच्छा होती है और नसोमें ढीलापन होता है।

### मांस-च्यके लच्ल ।

मांसना चय होनेपर कमर, गाल, होठ, लिङ्ग, जॉघ, छाती, कॉख, पिएडली, पेट श्रोर गलेमे खुरनी, रूखापन श्रोर टर्द होता है, अङ्ग- प्रत्यङ्गमे थकान श्रोर धमनी नाडियोमे शिथिलता होती है।

### मेद्-च्यके लच्छ ।

मेरका चय होनेपर तिल्लीका वढना, जोड़ोमे सूनापन और रूखापन होता है। "चरक" में लिखा है—सन्धियोका फटना, दोनो नेत्रोमें ग्लानि, थकान और पेटकी कुशता होती है। वाग्मट्टने—कमरका सोना, तिल्लीका वढ़ना और श्रद्धोंकी कुशता लिखी है।

### श्रस्थि-च्यके लच्ए।

हिड्डयोका त्तय हं नेपर हिड्डयोमे टर्ड, नाखून और दॉतोका दृटना श्रोर रूखापन होता है। वाग्मट्टने लिखा हे—हिड्डयोमे चवके चलते है, दॉत, वाल श्रोर नाखून श्रादि गिरते है। "चरक" मे लिखा हे—विना अवस्थाके केश, लोम, नाखून, मूँ छ, हड्डी श्रोर दॉत गिरते है, भ्रम श्रोर जोडामे ढीलापन होता है।

# मजा-च्यके वच्ए ।

मज्जाका चय होनेपर वीर्यकी कमी, जोड़ोमे दर्द और हाड़ोमे पीड़ा

तथा सूनापन होता है। "चरक" मे लिखा है—हिंड्डयॉ गिरने लगती हैं श्रीर दुर्वल तथा हलकी हो जाती है। मज्जा-त्तयवालेको सदा वायुका रोग वना रहता है। वाग्मट्टने भ्रम श्रीर श्रॅवेरेका होना श्रधिक लिखा है।

# शुक्र-च्यके लच्ए।

शुक्र यानी वीर्थके चय होनेसे लिङ्क और फोतोमे दर्दसा, स्ती-प्रसंगकी सामर्थ्यका न होना, कभी देरसे वीर्थ निकलना, सुर्लीमाइल थोड़े वीर्यका निकलना,—ये लच्चण होते है। "चरक" मे लिखा है—शुक्र चीण होनेसे कमजोरी, मुँह सूखना, पीलियासा, अवसाट, ग्लानि, नपुं-सकता और मैथुनके अन्तमे वीर्थका न निकलना,—ये लच्चण होते है।

#### विष्ठा या मल-त्त्यके लत्त्ण।

मलकी चीणता होनेसे हृदय और पसवाड़ोमे दर्द होता है, आवाज करता हुआ वायु अपरको जाता है, कोखोमे घूमता है। "चरक" में लिखा है—वायु ऑतोको पीड़ित करता है, रोगी रूखा हो जाता है और वायु कोखको ॲचीकरके तिरछेपनसे अपर-नीचे घूमता है।

# मूत्र-च्यके लच्ए।

मूत्र-त्तय होनेपर वस्तिस्थान यानी पेड़ू या पेशावकी थैलीमे दर्द या जलन होती है और पेशाव थोड़ा होता है। ''चरक''मे लिखा है—मूत्र- कुच्छ यानी पेशावका जलकर थोडा-थोड़ा उतरना, मूत्रका रंग खराव होना, प्यासका लगना और मुँह सूखना—ये लत्तण होते हैं तथा मल-मार्ग मल-हीन होनेके कारण सूने, हलके और सूखेसे मालूम होते हैं।

#### स्वेद्-च्यके लच्ण।

स्वेदकी चीणता यानी पसीनोकी कमी होनेपर रोमोकी जड़ कड़ी हो जाती है, चमड़ेमे खुरकी चा जाती है, छूनेसे मालूम नहीं होता कि, कोई छूता है और पसीने नहीं जाते।

# श्रार्त्तव-च्यके लच्ए ।

श्चियोका त्रार्त्तव (मासिक खून) चीण होनेसे, समयपर रजो-

दर्शन नहीं होता, अथवा देर-अवरसे होता है, ख़ून कम गिरता और योनिमें पीड़ा होती है।

# दुग्ध-च्यके लच्ल्ए।

दूधके त्तय होनेसे स्तन मुर्भा जाते है और उनमें दूधनहीं श्राता।
गर्भ-त्तीणके लत्तण!

गर्भके चीण होनेपर गर्भ नहीं फिरता या कम फिरता है श्रोर कृष्व ऊँची नहीं होती।

#### श्रोज।

"सुश्रुत"में लिखा है—रस, रक्त,मांस, मेट, श्रस्थि, मज्जा श्रोर श्रुक—ये सात धातु है—इन सातों के सार यानी तेजको "श्रोज" कहते है, उसे ही शास्त्रके सिद्धान्तसे "वल" कहते हैं। "श्रोज" सोमात्मक, चिकना, सफेट, शीतल, स्थिर श्रोर सर यानी फेलनेवाला, रसादि धातुश्रों से श्रलग, कोमल, प्रशस्त श्रोर प्राणोका उत्तम श्राधार है। "चरक" में लिखा है—हृदयमें जो किसी कटर पीले रङ्गका शुद्ध क्षिर—ं खून टीखता है, उसीको "श्रोज" कहते हैं। उसके नाश होनेसे शरीरका भी नाश हो जाता है।

"सुश्रुत"में लिखा है—श्रोज रूपी वलसे ही मासका सचय श्रीर स्थिरता होती है। उसीसे सब चेष्टाश्रोमें स्वच्छन्द्रता, स्वर, वर्ण, प्रसन्त्रता तथा वाहरी श्रोर भीतरी इन्द्रियोमें श्रोर मनमें श्रपन-श्रपने कामकी उत्करठा होती है, यानी श्रोज-वलकी शिक्तसे ही श्रॉख देखनेका, कान सुननेका, जीभ चखनेका, गुटा मल त्याग करनेका काम करती है, इसी तरह शेप श्रोर इन्द्रियों भी श्रपने-श्रपने काम करती है। शरीरके प्रत्येक श्रवयवमे यह "श्रोज" व्याप्त है। इसके व्याप्त न होनेसे, मनुष्योंक श्रद्ध-प्रत्यद्ध जर्जरीभूत हो जाते हैं।

#### श्रोज-त्त्यके कारण।

चोट लगनेसे, चीएतासे, कोधसे, शोकसे, ध्यानसे, परिश्रम श्रीर जुधासे श्रोजका च्रय होता है। चीए हुआ श्रोज मनुष्योकी धातु प्रभृतिको नष्ट करता है।

#### श्रोज-च्यके लच्ए।

"चरक"मे लिखा है—श्रोजका चय होनेसे प्राणी सदैव भयभीत रहता है, शरीर कमजोर हो जाता है, हर समय चिन्ता बनी रहती है, सारी इन्द्रियाँ व्यथित हो जाती है, शरीर कान्तिहीन, रूखाश्रोर चीण हो जाता है।

"सुश्रुत"मे लिखा है—श्रोजकी विकृतिके तीन रूप होते हैं:— (१) पतन, (२) विगड जाना श्रोर (३) च्चय हो जाना।

जब श्रोजका पतन होता है, तव जोडों मे विश्लेप, श्रङ्गोका थक जाना, टोपोका च्यवन श्रोर क्रियाश्रोका श्रवरोध,—ये लक्तण होते है। जब श्रोज बिगड जाता है,—तब शरीरका रुकना, भारी होना, वायुकी सूजन, वर्ण यानी रङ्गका वटल जाना, ग्लानि, तन्द्रा श्रोर निद्रा,—ये लक्तण होते है। जब श्रोजका क्तय होता है,—तब मूच्ड्रां, माम-क्तय, मोह, प्रलाप श्रोर मृत्यु,—ये लक्तण होते है।

# वायुको वृद्धिके लच्ल्ए।

चमड़ेमे सख्नी, दुवलापन, कालापन, श्रद्धोका फडकना, गरम श्राहार-विहारकी इच्छा, निद्राका नाश, वलकी कमी श्रोर मलका कड़ापन—ये लक्तरण वायु-युद्धिके हैं।

# पित्तकी वृद्धिके लच्ला।

प्रत्येक चीजका पीला विखाई देना,सन्ताप,शीतल आहार-विहारकी इच्छा, थोड़ी नीद, मूच्छी, बलकी हानि, हिड्डियोकी कमजोरी तथा मल, मूत्र और ऑखोका पीला होना—ये लन्नण पित्त-पृद्धिके है।

### कफ-वृद्धिके लत्त्ए।

सव चीजोका सफोर टीखना, शीतलता, स्थिरता, भारीपन, श्रालस्य, ऑखोका किपना और नीट श्राना—ये लच्चण कफ-वृद्धिके हैं।

# रस-वृद्धिके लच्चण।

रसकी वृद्धि होनेसे जी मिचलाता श्रोर मुँहमे ढेर पानी गिरता एव लार बहती है।

#### रक्त-वृद्धिके लच्चण ।

रक्त यानी .खूनकी वृद्धि होनेसे शरीर श्रोर श्रॉखोमे सुर्खी छा जाती हे श्रोर खूनसे नसे भर जाती है।

# मांस-वृद्धिके लच्लण।

मासकी यृद्धि होनेसे कमर, कन्धे, गाल, होठ, लिङ्ग, जानु, भुजा स्त्रोर जॉय—ये स्त्रङ्ग मोटे हो जाते हैं ऋोर शरीर भारी हो जाता है।

### मेद्-वृद्धिके लच्ला।

मेर या चरवीकी वृद्धिसं शरीर चिकना हो जाता है, पेट श्रोर पमवाडे वढ जाते है, श्वास श्रोर ग्वॉसीके रोग हो जाते है, एवं शरीरसे वदयू निकलती है।

#### अस्थि-वृद्धिके लच्ए।

अस्य या हडि्डयों के वढनेसे अधिक हाड ओर वॉत पैटा होते हैं।

### मजा-वृद्धिके लक्तण ।

मजाके वढनेसे सारं शरीर और श्राँखोने भारीपन होता है।

# शुक्र-वृद्धिके लच्ए।

शुक्र या वोर्यके बढ़नेमें वीय्येको पथरी हो जाती है तथा मेथुनके बाद अधिक वीर्य्य गिरता है।

### विष्ठा-वृद्धिके लच्ला।

विष्टा या मलके यहनेसे पेटमे अफारा, भारीपन होता है और नलोमें श्ल चलता है।

### मूत्र-वृद्धिके लज्ज् ।

पेशावके वढ़नेसे वार-वार पेशाव होता है, पेडू से इंदे श्रीर श्रफारा होता है।

# पसीनोंकी वृद्धिके लच्चण ।

पमीनों के बढ़नेसे चमड़में बदबू आती आर खुनली होती है।

# श्रात्तंवकी वृद्धिके लच्चण।

स्त्रियों के मासिक खूनके बढ़नेसे शरीर टूटता, खून जियादा गिरता ख्रार कमजारी होती है।

### दुग्धकी वृद्धिके लच्ल्ए।

दूधके बढ़नेसे कुचार्ये मोटी हो जाती है, दूध अपने-आप टपकता श्रौर तनावका-सा दर्द होता है।

# गर्भकी वृद्धिके लक्त्ए।

गर्भके जियादा बढ़नेसे पेट बहुत बढ़ जाता और शरीरपर सूजन चढ़ आती है।

धातुत्रोंकी च्य-वृद्धि जाननेका उपाय।

रस कितना घटा है, वीर्घ्य कितना बढ़ा है, वायुकी कितनी वृद्धि हुई है, पित्त कितना चीए हुआ है, इन सवालों के हल करने का यानी धात्वादिकों की घटती-बढ़तीका ठीक परिमाए जानने का कोई सहज उपाय नहीं है। इनकी समता जानने का आरोग्यता के सिवा और कोई उपाय नहीं है, अर्थात् जब कि मनुष्य स्वस्थ हो, शास्त्रानुसार स्वस्थता-आरोग्यता के लच्च मिलते हो, तब हमे समक लेना चाहिये कि, वातादि दोष, धातु और मल समान है, कोई घटा-बढ़ा नहीं है और जब कि मनुष्य रोगी हो, तब बुद्धिको तकली के देकर, अनुमानसे पता लगाना चाहिये कि, क्या घटा और क्या बढ़ा है। "सुश्रुत" में कहा है—

दोषादीना त्वं समतामनुमानेन लच्चयेत् । श्रव्रसन्नेन्द्रिय वीच्य, पुरुष कुशलोभिषक्॥

अप्रसन्न इन्द्रियोवाले पुरुषोको देखकर, चतुर वैद्यको अनुमानसे, दोषो, धातुओ और मल-समूहकी समानताका पता लगाना चाहिये। सीधे शब्दोंमे इस तरह समिन्ये,—चतुर वैद्यको रोगीको देखकर अनुमानसे वातादि दोपो, रस रक्तादि धातुओ और मलोकी घटती-बढ़तीका पता लगाना चाहिये। जौनसा दोष या धातु या मल घटा हुआ दीखे, वैद्य उसके बढ़ानेका उपाय करें और जो बढ़ा हुआ दीखे, उसके घटानेकी चेष्टा करें। जब तक घटे-बढे दोषादि समान न हो जायँ, तब तक उपाय करता रहे। जब दोषादि समान हो जायँगे, तब मनुष्य स्वस्थ हो जायगा।

जब मनुष्य स्वस्थ यानी नीरोग होता है, तब बात, पित्त और कफ ये तीनो दोष, रस, रक्त, मांस, मेट, श्रास्थि, मज्जा श्रोर शुक्र ये सातों धातु श्रोर मल-मूत्र श्रादि समान होते हैं, जठराग्नि भी सम होनी है, विषम, तीच्ण या मन्द नहीं होती। हाजमेकी शिकायत नहीं रहवी, भोजन पच जाता है, पाखाना-पेशाब ठीक होता है। उन्तकच्ज या पतले उस्त वगैरःकी शिकायत नहीं रहती। पेशाब जलकर या थोड़ा-थोडा श्रथवा बहुत जियादा नहीं होता। शरीरमें श्रालस्य या श्रति चंचलता नहीं होती। श्रात्मा, इन्द्रियाँ श्रोर मन—ये सब प्रसन्न रहते हैं।

# धात्वादिकोंके घटाने-वढ़ानेके लिये इशारे।

- (१) अगर श्राप किसी टोपको घटा हुआ देखे, तो जिसको घटा हुआ देखें, उमीके बढानेवाले आहार-विहार आदि रोगीको बतावें।
- (२) त्रगर श्राप रस रक्त त्राटि किसी धातुको घटी हुई देखें, तो जिसको घटी हुई देखें, उसीके बढ़ानेके उपाय रोगीको बतावें।
- (३) स्वेद या पसीनोकी चीएता देखें, तो आप तेल उन्नटन लग-वाने और स्वेद-कर्मकी व्यवस्था करें। आर्त्तवकी चीएतामे शोधन करें और गरम पदार्थों को काममे लावे। अगर छातियोमे दूध कम हो गया हो, ता कफ वढ़ानेवाले पदार्थ सेवन करावें। अगर गर्भ चीए हो, तो आप चिकने और स्वाद भोजन वतावे और हो सके तो गर्भाशयमे दूधकी वस्तिका प्रयोग करें यानी दूधकी पिचकारी लगावें।
- (४) दोषां श्रोरधातुश्रा तथा मलोकी वृद्धि देखें, तो जिसकी वृद्धि देखें, जिसको वढ़ा हुश्रा देखें उसे आप यथाविधि शोधन करके इस तरकी वसे घटावें कि, जितना वढा हो उतना घट जाय, ऐसा न हो कि, वहुत ही घटकर उलटा चय हो जाय। वढ़े हुएको घटाना मुनासिव है, क्योंकि पहली-पहली धातु वहुत श्रिधक वढ़ जानेसे श्रगली-श्रगलीको वढ़ाती है। जैसे, रस बहुत वढ़ जाता है, तो रक्तको वढ़ाता है। रक्त वहुत वढ़ जाता है, तो मांसको बढ़ाता है। इसी तरह मांस मेदको, मेदु श्रिथको श्रोर श्रस्थि मजाको श्रोर मजा वीर्य्यको वढ़ाती है।



於淡淡淡 र्यं, रुधिर, गर्भिणीका किया हुआ भोजन, उसकी चेष्टा है ब्रिन्ट अपेर गर्भाशयके भीतर जो दोप अधिक हो, उस दोषके अनु-淡淡淡淡 सार समस्त मनुष्याकी प्रकृतियाँ होती है। मनुष्योकी प्रकृतियाँ सात प्रकारकी होती है।

#### सात प्रकारकी प्रकृतियाँ।

- (१) वात-प्रकृति।
- (२) पित्त-प्रकृति।
- (३) कफ-प्रकृति।
- (४) वातिपत्त-प्रकृति।
- (४) वातकफ-प्रकृति।
- (६) पित्तकफ-प्रकृति।
- (७) वातिपत्तकफ-प्रकृति।

#### वात-प्रकृतिके लक्ष्ण।

वात प्रकृतिवाला मनुष्य जागनेवाला, थोडे वालोवाला, फटे हुए हाथ-पॉववाला, दुर्वल, जल्टी चलनेवाला, ऋविक वोलनेवाला, रूखे शरीरवाला श्रोर स्वप्नमे श्राकाशमे चलनेवाला होता है, श्रर्थात् जिसकी श्रकृति वातकी होती है, उसमे उपरोक्त चिह्न होते है। ( भावप्रकाश )

"वाग्मट्ट"ने लिखा है—वात-प्रकृतिवाला पुरुष दुष्ट-स्वभाव होता है। उसके वाल धूसर रङ्गके होते है, शरीर फटा हुआ होना है, उसे शीत अच्छा नहीं लगता, उसकी धृति, स्मृति, बुद्धि और चेष्टा चचल होती है तथा मैत्री, दृष्टि और चालमे भी चंचलता होती है। वह बहुत बोलने- वाला होता है। इस प्रकृतिवालें पित्त कम होता है। वह कमजोर होता है, उम्र कम होती हैं, नींद कम आती हैं, हकलाकर वोलता हैं, नास्तिक होता है, अधिक खानेवाला और विलासी होता हैं, गाने, हॅसने, शिकार खेलने और भगड़ा करनेमें उसकी रुचि अधिक होती हैं। मीठें, खट्टें, चरपरे और गरम पदार्थ उसके अनुकृत होते हैं। उसका शरीर दुर्वल और लम्बा होता है। उसके पानी वगेरः पीते समय आवाज होती है। वह मजबूत, जितेन्द्रिय, उत्तम, ख्रियोका प्यारा और अधिक मन्तानवाला नहीं होता। उसकी ऑखे रुखीं, किसी करर धूमलीं, गोल और असुन्दर अथवा मुर्देकी-सी होती हैं, जो सो जानेपर भी खुली रहती हैं। स्वप्नमें वह पहाड़, युच और आकाशमें चलता है। वह भाग्यहीन और दूसरेको देखकर जलनेवाला और चोर होता है। इस प्रकृतिवालेका स्वर और रूप कुत्ता, गींडड़, ऊंट, गिर्ज्ज, चूहा, कठवा और उल्लुक समान होता है।

"चरक"मे लिखा है—वायुके रुच्च गुएक कारण इस प्रकृतिवालेका शरीर रूखा और दुर्वल, स्वर रूखा और चीए तथा जर्जर होता है। इसे नीद नही आती। वायुके लघुत्व गुएक कारण इसकी चाल, चेष्ठा, आहार और व्यवहार हलके और चपल होते है। वायुके चलत्व गुएके कारण शरीरक जोड़, हड्डी, भी, ठोड़ी, होठ, जीभ, मरतक, कन्य और हाथ-पैर मजवृत नहीं होते। वायुके बहुत्वसे यह बहुत वोलनेवाला होता है। इसके शरीरपर नस ही नस दिखाई देती हैं। वायुके शीव्रत्वके कारण इसे चोभ, उद्योग और विकार तथा त्रास, रोग और वैराग्य जल्टी होता है। जरासी देरमे ज्ञानवान और ज्रासी देरमे ज्ञानको भूलकर मूर्ख हो जाता है। वायुके शीवल होनेके कारण सर्दीको वर्दाश्व नहों कर सकता। शीत, कफ, स्तम्भ जल्टी ही होते है। वायुके कठोर गुएके कारण इसके वाल, मूर्छ, रोऍ, नाखून, दॉत और मुर्ह तथा हाथ-पैर सारे अझ कड़े होते है। सब अझ फटे-से

होते है। चलते समय जोड़ोसे आवाज निकलती है। इस प्रकृति-वाला बलहीन, कम-उम्र, कम औलादवाला और दरिद्री होता है।

"हारीत-संहिता" में लिखा है—जिसका रङ्ग काला हो, शरीर बहुत दुबला हो, चपल हो, बाल थोडे हो, बलवान और समर्थ हो, दाँत बहुत ही छोटे-छोटे हो, बहुत बोलनेवाला हो, चलने-फिरनेमे समर्थ हो, बहुत कूदनेवाला हो, लोभी हो, सत्वगुण-रहित हो, खट्टे रसको पसन्द करता हो, पसीनो और मालिशसे जिसे सुखहोता हो,—वह वात प्रकृतिवाला होता है।

पित्त-प्रकृतिके जच्ए।

जिसके बाल वेसमय सफेद हो गये हो, शरीरका रंग गोरा हो, स्वभाव क्रोधी हो, पसीने जियाटा आते हो, खूब चतुर हो, बहुत खाता हो, ऑखें लाल रहती हो, स्वप्नमे आग, विजली, सूर्य प्रभृति पदार्थीको देखता हो—ऐसे लक्षणवाला मनुष्य पित्त-प्रकृति होता है। (भावप्रकाश)

जिसको भूख-प्यास बहुत लगती हो, जिसका अंग गोरा और गर्म हो, हाथ पाँव मुँहका रंग लाल हो, वाल पीले और रोए थोड़े हो, शूर और अत्यन्त मानी हो, फूल और चन्दनादिके लेपको चाहता हो, पिवत्र और अच्छे चाल-चलनवाला हो, अपने अधीन रहनेवालोपर दया करता हो, वैभव, साहस और बुद्ध-बलयुक्त हो, डरे हुए दुश्मनकी भी रला करनेवाला हो, स्मरण-शिक्त पूरी हो, स्नी-गमन न करता हो, अल्प वीर्य और कामदेववाला, पानीकी चलती हुई लहरके समान कान्तिवाला, मीठे, कड़वे, कसेले और शीतल अन्नमे रुचि रखनेवाला, धर्मसे हेष रखनेवाला, बहुत पसीनेवाला, शरीरमे बदबू आती हो, अधिक कोधी अधिक ईपीवाला, अधिक खानेवाला, अधिक मल त्यागनेवाला, स्वप्नमे कनेर ढाक प्रभृतिके फूल, जलती हुई दिशा, उल्कापात, बिजली, सूर्य और अग्निको देखनेवाला मनुष्य पित्त-प्रकृति होता है। इसकी ऑखोंकी पुतिलयाँ पीली होती है। इसे सर्दी पसन्द होती है। सूर्यकी चमक, शराब और क्रोधसे इसकी ऑखोंलाल

हो जाती है। इस प्रकृतिवाला पुरुप विद्वान्, मध्यम आयुवाला, बल-वान श्रौर क्लेशसे डरनेवाला होता है। पित्त-प्रकृतिवालोका स्वभाव वाघ, रीछ, बन्दर, बिलाव श्रौर भेड़िया—इन जानवरोसे मिलता है।

"चरक" मे लिखा है—पित्त-अकृतिवालोको गरमी वर्दाश्त नहीं होती। इनका शरीर कोमल और साफ होता है। शरीरमे भॉई, तिल और खुजलीकी अधिकता होती है। डाढ़ी, मूँछ, रोम और बाल प्रायः नर्म, छोटे और भूरे होते है, इनकी छाती, वगल, मुँह और मस्तक तथा सारे शरीरमे सड़ी-सड़ी दुर्गन्घ आती है। ऐसे पुरुप मध्यवली, मध्यायु और ज्ञानवान तथा धनवान होते है।

"हारीत-संहिता" मे लिखा है—जिसका रंग गोरा हो या पीला रंग सफेदीसे मिला हो, नाजुक हो, प्रीति रखनेवाला हो, शीतल पदार्थोंपर जिसका मन चलता हो, जिसके नेत्र पीले-पीलेसे हो, स्वभाव तेज हो, मगर तेजी थोड़ी देर रहती हो, शरीरपर वाल थोड़े हो, चंचलता श्रच्छी लगती हो, कडवे रसको खानेवाला हो, श्रपनी तारीफ चाहने-वाला हो इत्यादि लक्षण जिसमे हो उसे पित्त-प्रकृतिवाला समभो।

# कफ-प्रकृतिके लच्चण ।

कफका स्वरूप चन्द्रमाके समान है, इसिलये कफ-प्रकृतिवाला मनुष्य सोम्य होता है। इसकी सिन्ध, हर्ड्डा और मांस आपसमे मिले हुए, चिकने और गृढ़ होते है। यह भूख, प्यास, दुःख और क्लेशसे घवराता नहीं तथा युद्धिमान, सतोगुणी और वचन पालनेवाला होता है। इसके शरीरका रंग प्रियंगू, हूब, मूँज, हाभ, गोरोचन, कमल और सोनेके समान होता है। इसकी भुजाएँ लम्बी, छाती चोडी और पुष्ट तथा कपाल वड़ा होता है। बाल घने और काले होते है, अझ कोमल, शरीर समान और सुन्दर होता है। इसमे ओज यानी सामर्थ्य अधिक होती है। यह श्रद्धार-रसमे मग्न रहता है। इसके पुत्र और नौकर बहुत होते है। यह धर्मात्मा, कठोर वचन न बोलनेवाला, चुपचाप शत्रुके साथ बहुत दिनो तक बैर रखनेवाला होता है। यह मटोन्मत्त हाथीक समान होता है। इसकी आवाज वाटल, समुद्र, मृदङ्ग और शंखके समान होती है। इसकी आवाज वाटल, समुद्र, मृदङ्ग और शंखके समान होती है। इसकी याददाश्त अच्छो होती है। यह नम्र और उद्योगी होता है तथा बाल्यावस्थामें बहुत कम रोनेवाला और चपलताहीन होता है। कड़वे, कसैले, तीइण, गरम, रूखे और अल्प मोजन करनेवाला होता है, तिसपर भी बलवान होता है। ऑखोंके कोनोमें ललाई होती है। ऑखें चिकनी, बड़ी, लम्बी और स्पष्ट होती है। इसके पलक अधिक और सफेंद तथा काले-काले होते है। इसको क्रोध और ज्ञुवा कम होती है। यह बुद्धिमान, काम करनेमें टेर करनेवाला, मनोहर वोलनेवाला, चमान्वान, निद्रालु लोभहीन और पराया ऐहसान माननेवाला होता है। इसका हृद्य गम्भीर और छाती चौड़ी होती है, स्वभाव सरल होता है। यह विद्वान, लजीला, गुरुभक्त और प्रेमको स्थिर रखनेवाला होता है। यह क्ममें कमल चकवा-चकई पित्तयोंके पित्तयुक्त जलाशयोंको देखता है। कफ-प्रकृतिवाला विद्या, इन्द्र, रुद्र, वरुण, गरुड, अधि, ईस, हाथी, सिंह, घोड़ा, गाय और वैलके-से स्वभाववाला होता है।

"चरक" में लिखा है—कफ-प्रकृतिवालोका शरीर चिकना, विखनेमें सुखवाई, नाजुक और साफ होता है। इसके वीर्य बहुत होता है और यह अधिक मेथुन करता है। इसके सन्तान बहुत होती है। इसका शरीर परिपुष्ट होता है, किन्तु आहार और चेष्टा मन्द होते है इत्यावि। यह मनुष्य बलवान, धनवान, विद्वान, ओजवाला और आयुवाला होता है।

"हारीत-संहिता" मे लिखा है—जिसका रंग सुन्दर चिकना और श्याम हो, नेत्र सफेट हो, बाल सुन्दर हो, रोम और नख लम्बे हो, गम्भीर बोलनेवाला हो, ऊँघना, सोना और पढ़ना-लिखना जिसे अच्छे लगते हों, कड़वा और चरपरा रस खानेवाला हो, शरीरमें मोटा हो, चिकने रसको चाहता हो, गाना-बजाना पसन्द करनेवाला हो, सहन-शील, कसरती और भोगी हो—ऐसा मनुष्य कफ-प्रकृतिवाला होता है।

# श्रन्यान्य प्रकृतियोंके लच्ल्ए।

जिसमे वात श्रौर पित्त-प्रकृति दोनोके लच्चण हो, वह वात-पित्त प्रकृति श्रौर जिसमे वात श्रौर कफके लच्चण हो, वह वात-कफ-प्रकृति, इसी तरह जिसमे पित्त श्रौर कफके लच्चण हो, वह पित्त-कफ-प्रकृति होता है। इसी तरह जिसमे तीनो दोपोके यानी तीनो प्रकृतियोके लच्चण हो, वह त्रिदोपज-प्रकृति होता है।

वहुतसे आचार्य कहते हैं, मनुष्येकी प्रकृति पवन, श्रिम, जल, पृथ्वी और आकाश—इन पच महाभूतोसे वनी हैं। पवन वायु है, श्रिन पित्त है, जल कफ है। इस हिसाबसे पवन, जल श्रोर श्रिनि—इन तीन प्रकृतियोका वयान ऊपर कर दिया गया है। पृथ्वी श्रोर श्राकाश-प्रकृतिवाले मनुष्योक लक्षण मुनिये—

जिनका स्वभाव स्थिर है, जिनका शरीर मजवृत है, जो चमाशील है, उनको "पृथ्वी-प्रकृति" कहते हैं।

जो शुद्ध है श्रोर जो बहुत दिन जीते है, वे 'श्राकाश-प्रकृति' है। "चरक" श्रोर "हारीत"में सम-प्रकृति चौथी लिखी है—जिसमें कई तरहके मिले हुए रंग हो, जो ख़ूबसूरत हो, धीर-गम्भीर हो, स्त्रीको चाहनेवाला हो, बोमको सह सकनेवाला श्रोर भोगी हो, जिसमें ये सब लक्षण मिलते हो, उसे ''सम-प्रकृतिवाला'' कहते है।

शुद्ध वात प्रकृति, शुद्ध पित्त प्रकृति, शुद्ध कफ प्रकृतिवाले आदमी बहुत ही कम मिलते हैं। मिले-जुले लच्चणोवाले लोग बहुत देखनेम आते है। लच्चणोक मिलानेसे प्रकृतिका ज्ञान हो जाता है। जैसे, किसीमे कुछ वातके और कुछ पित्तक लच्चण मिले, उसे "वात-पित्त प्रकृति"समभालो।

एक वैद्यराजने श्रपने रचे हुए यन्थमे लिखा है कि, शरीरका रंग प्रत्यच्च श्राविप्रमाणोसे पूर्वाचार्योंके लिखनेके श्रनुसार नहीं मिलता, उनकी यह वात ठीक है। चमड़ेकी रङ्गत पृथ्वीपर निर्भर है। यूरोप- वाले, काश्मीरवाले, शीत देशोके रहनेवालेगोरे होते है। मदरासी श्रीर ऐबीसीनियावालेसभी काले होते है। चीनी श्रीर जापानी पीले होते है। जहाँ सभी गोरे श्रीर सभी काले होते है, वहाँ प्रकृति-परीचाके समय शरीरके रङ्गका विचार करना ही वृथा है। जहाँ सब मेलके श्रादमी पैदा होते है, वही रङ्गपर ध्यान देना चाहिये।

प्रकृतिकी परीचा करना सहज काम नहीं है, इसीसे आजकल हम तो किसी बड़े-से-बड़े वैद्यको रोगीकी प्रकृतिकी जॉच करते नहीं देखते। इतनी फुरसत ही नहीं, जो इतनी पूछताछ करे। हमने ऊपर तीन-तीन प्रन्थोंसे प्रकृति-लच्चण उद्धृत करके लिखे है। किन्तुपूरे लच्चण हमने "वाग्मट्ट"से ही लिखे है। "चरक" और 'हारीत' के हमने वे ही लच्चण लिखे है, जिनपर हमे अपने पाठकोका डबल ध्यान दिलाना है अथवा जहाँ छुछ मत-भेट है या जो कम-जियादा है। इन लच्चणोंको हृदयस्थ कर लेने और बारबार पहचाननेका अभ्यास करनेसे प्रकृति-परीचा आ जायगी। चिकित्सामे इसकी बड़ी जक्तरत है। "चरक" में लिखा है:—

> तथावलवतिवलवद्व्याधिपरिगते स्वरूप वलमौषधमपरीच्नकप्रयुक्तमसाधक भवाति तस्मादातुरं परीच्चेत, प्रकृतितश्च विकृतितश्च सारतश्च संहननतश्च सात्म्यनश्च सत्वतश्चाहार •शिक्तश्च व्यायाम शक्तितश्चे वयस्तश्चेति

जिस तरह हजके रोगवालेको श्रित बलवान दवा देना श्रच्छा नहीं, उसी तरह बलवान रोगवालेको कमजोर दवा देना श्रिनेष्टकारक है, इसिलये रोगीकी प्रकृति, विकृति, सार, शरीर, सात्म्य, सत्व, श्राहार-शिक, परिश्रम-शिक श्रीर अवस्थाकी परीचा करनी उचित है।

एक शंका रह गई है, वह यह कि वात, पित्त और कफ प्रकृतिके कारण है। ऐसी दशामे इनमेसे जो दोष प्रकृति-रूपसे अधिक हो, -वह अपने द्वारा होनेवाले रोगोको उत्पन्न क्यों नहीं करते ? इसका जवाव या समाधान यह है कि, जिस तरह विषसे पैदा हुआ की इंग विषसे पीड़ित नहीं होता, उसी तरह प्रकृतिगत दोप उसी प्रकृतिवाले मनुष्योको पीड़ित नहीं करते। इसका मतलव यह है कि, जिस तरह विपसे की इंग मरता नहीं, परन्तु उसे दाह आदि पीड़ा किसी करर होती है, उसी तरह उस-उस प्रकृतिवाले मनुष्योको उस-उस प्रकृतिके कारण-रूप दोपोसे ज्वर वगैरः जोरटार बीमारी नहीं सताती, किन्तु हाथ-पैर फूटना, बहुत पसीने आना, बहुत नींद आना प्रभृति हलकी-हलकी तकली के होती रहती हैं। प्रकृतिगत दोपका न कोप होता है न शान्ति होती है और न वह बटलता है। वह तो मृत्युकाल तक प्रकृतिके स्वभावके अनुसार ही वना रहता है।

# चिकित्सकोंके लिये खुशख़बरी !!! हरि-वटी।

इन गोलियों के सेवन करनेसे संग्रहणी, श्रतिसार, रक्तातिसार, श्रामातिसार श्रीर ज्वरातिसार ये सब निश्चय ही श्राराम होते हैं। श्रनेक बार इन गोलियों ने घोर हु.साध्य दस्तों के रोग प्राय: १२ घण्टों में श्राराम कर दिये। किसी प्रकारकी दस्तों की बीमारी हो, श्राप श्रोख बन्द करके इन्हें रोगीको दें, जादूकी तरह श्राराम होगा। हर गृहस्थ श्रीर वैद्यको ऐसी श्रमृत-समान चमस्कारक दवा श्रवस्य पास रखनी चाहिये। हज़ार उग्र श्रॅगरेज़ी दवाएँ भी इन गोलियों की बराबरी कर नहीं सकतीं। दाम भी निहायत सस्ता १ शीशीका दाम ॥) डाकख़चें । श्रामा।

#### शीतज्वरान्तक वटी।

इन गोलियोंके सेवन करनेसे सब तरहके इकतरा, तिजारी, चौथैया श्रादि श्रीतज्वर जादूकी तरह श्राराम होते हैं। बारीके दिन ज्वर चढ़नेसे पहजे इन गोलियोंके देनेसे एक या दो पारीमें ज्वर बाज़ी बदके श्राराम किये जा सकते हैं। शीतपूर्वक विपम-ज्वरोंके लिये ये गोजियाँ कालके समान हैं। हरेक यश-कामी वैद्य श्रीर गृहस्थको ये गोजियाँ घरमें रखनी चाहिये। दाम ४० गोजीका॥)

पता—हरिदास एएड कम्पनी, मथुरा।



कित्सा वल और देशके प्रमाणकी अपेदा करती है। अगर कि कित्सा वल और देशके प्रमाणकी अपेदा करती है। अगर कि कित्सक वलकी परीद्या किये विना, दुर्वल रोगीको अति वलवान यानी बहुत तेज दवा दे दे, तो रोगी मर जाय, क्योंकि कमजोर रोगी बहुत तेज, जोरदार, बहुत गर्म या बहुत ठएडी दवाको तथा अग्नि-कर्म और चार-कर्मको नहीं सह सकता। बहुत तेज दवा कमजोर रोगीको मार डालती है। इसलिय वैद्यको, दुर्वल रोगी हो तो मुलायम और हलकी दवा देनी चाहिये, ऐसी दवा न देनी चाहिये, जिससे दुःख हो। अगर तेज दवा ही देनेकी जरूरत हो, तो थोड़ी-थोडी देनी चाहिये, जिससे कोई उपद्रव न हो।

जिस तरह दुर्वलको वलवान दवा देना अच्छा नहीं, उसी तरह बलवान रोगीको कमजोर दवा देना भी ठीक नहीं है। इससे अनिष्ट ही होता है, रोग वढ़ जाता है। इसलिए रोगीकी बल-परीचा करनी जरूरी है। विना बलकी परीचा किये कैसे जान सकते हैं कि, रोगी बलवान है या निर्वल, जीरदार दवा सह सकेगा या कमजोर दवा, अग्नि-कमें या चार-कमें अथवा अस्त्र-चिकित्सा यानी चीरफाड़को वर्दाश्त कर सकेगा या नहीं।

"सुश्रुत" में लिखा है—वल, श्रोज श्रीर दुर्वलताकी परीक्षा करनी चाहिये, यानी यह देखना चाहिये कि, यह दुर्वलता रोगीके स्वभावसे है या किसी रोगसे हो गई है श्रथवा बुढ़ापेसे हो गई है, श्रथवा चिन्ता श्रीर फिक़से हुई है। क्योंकि बलवानको ही दवा श्रीर श्राहार श्रादि पचते श्रीर लाभ पहुँचाते हैं, इसलिए सब श्राधारोमे बलही प्रधान है। बहुतसे दुवले वलवान होते है श्रोर बहुतसे मोटेनिर्वल होते है। इसलिए वैद्यको, चित्त स्थिर करके, मिहनतके साथ वलकी परीचा करनी चाहिये।

"चरक''में लिखा है, चिकित्सक रोगीका शरीर देखकर घोखा न खावे। रोगीको हृष्ट-पुष्ट समक्तकर वलवान न'समक ले, दुवला-पतला देखकर दुर्वल न समक ले, अनेक मोटे निकम्मे और दुवले वलवान देखनेमें आते हैं। चाटी दुवली-पतली और छोटी होती है, मगर अपने शरीरसे दूना बोक दो ले जाती है। इससे सावित होता है कि असल चीज सार ह, इसलिए सारकी परीचा करनी चाहिये।

#### सार-परीचा।

वल-परी का करने के लिए "चरक" मे आठ प्रकार के सारो की व्याख्या की है। उन सारों की परी चा करने से वलकी यथार्थ परी चा होती है। आठ प्रकार के सार ये हैं:—

(१) त्वचा (चमडा), (२) मधिर (.खून), (३) मांस, (४) मेड, (४) अस्थि (हट्टी), (६) मडना, (७) शुक्र (बीय्ये) और (८) सत्व।

#### त्वक-सार

पुरुपका चमडा चिकना, पतला, नर्म, प्रमन्न, सृह्म, ना जुक, रोमांच श्रोर कान्तियुक्त होता हे। ''त्यकमार'' एक गुण होनेके कारण, यह प्राणी मुखी, सोभाग्यशाली, एश्वर्ध्यवान, भोगी, बुद्धिमान, विद्वान्, नीरोग, मजबून श्रोर दीर्घायु यानी वड़ी उम्रवाला होता है।

#### रक्त-सार

पुरूप के कान, नेत्र, मुँह, जीम, नाक, होठ, हाथ-पैरके नाखून, जाताट और लिझ—य लाल, शोभायुक्त और वीप्तिवान होते हैं। ऐसा पुरूप सुग्वी और उन्नितशील होता है तथा मेघात्री (चतुर, समभदार, विद्वान्), मनस्वी (दानी, पिण्डत), सुकुमार (नाजुक), मध्य वल-वाला और तकलीफ वर्गश्त करनेकी सामध्येवाला होता है।

#### मांस-सार

पुरुष की कनपटी, ललाट, गर्दनका पिछला हिस्सा, नेत्र, गाल, ठोड़ी, गर्दन, कन्धे, बगल, छाती, हाथ-पैर श्रीर शरीरके जोड़—ये सब मासल श्रीर मजबूत होते हैं। यह पुरुप चमावान, धीरजवान, निर्लोभी, धनी, विद्वान, सुखी, नम्र, निरोगी, वली श्रीर दीर्घायु होता है।

# मेद-सार

पुरुषकेवर्ण (रंग), श्रावाज, नेत्र, वाल, रोम, नाखून, टॉत, होठ, मल श्रौर मूत्र ये विशेष करके चिकनाहट लिए हुए होते है। यह पुरुष धनी, ऐश्वश्यशाली, सुख-भोगी, टाता, सरल-स्वभाव श्रीर सुशील होता है।

### ऋस्थि-सार

पुरुपकी एड़ी, टखने, घोटू, कलाई, हॅसली, मस्तक, सारे जोड, नाखून और वॉत,—ये सव स्थूल होते हैं। यह पुरुप महा उद्योगी, तरह-तरहके काम करनेवाला, क्लेश सहनेवाला, मजबूत शरीरवाला और आयुवाला होता है।

#### मज्जा-सार

पुरुपका शरीर पतला श्रौर बलवान् होता है। इसका स्वर श्रौर वर्ण ये चिकने होते है। इसकी सारी सन्धियाँ स्थूल, लम्बी श्रोर गोल होती है। यह दीर्घायु होता है।

#### शुक्र-सार

पुरुष ज्ञानी, धनी और पुत्रवान होते हैं, सम्मान-योग्य, सौम्य, सुन्टर और .खूबसूरत होते हैं। नेत्रोमे दूधसा भरा हुआ दीखता है और उनके अन्दरसे प्रसन्नताकी आभा भलकती है, समान और सुडौल शरीर तथा दन्त-पंक्ति पर्वत-शिखरकी पंक्तिके समान होती है, वर्ण और स्वर प्रसन्न और स्निग्ध होते हैं, चेहरेपर दीप्ति होती है, चूतड़ भरे हुए होते हैं, ऐसे पुरुष स्नियोके प्यारे, कमनीय और बलवान होते हैं।

#### सत्व-सार

पुरुष ऐश्वर्य्य-सम्पन्न, श्रारोग्य, सम्मान-योग्य, सन्तानवाले, स्मरण-शिक्त-सम्पन्न, भिक्त रखनेवाले, कृतज्ञ यानी पराया ऐहसान माननेवाले, विद्वान्, पवित्र, उत्साही, चतुर, धीर, समयपर पराक्रमके साथ युद्ध करनेवाले, विषाद-रहित यानी प्रसन्न-चित्त, गम्भीर-बुद्धि और कल्याण चाहनेवाले होते हैं।

#### सकल-सार

युक्त पुरुष श्रित बलवान, श्रित गौरव-युक्त, कष्ट सहनेवाला, सभी कामोको श्राप कर डालनेकी श्राशा करनेवाला, कल्याणकारी विषयोमें मन लगानेवाला, मजबूत शरीरवाला श्रौर स्थिर गतिवाला होता है। इसका स्वर स्निग्ध—चिकना, गम्भीर, बड़ा श्रौर गूँ जनेवाला होता है। यह पुरुष सुखी, ऐश्वर्यवान, धनका भोगनेवाला श्रौर सम्मानका पात्र होता है। सकलसारवालेको बुढापा देरसे श्राता है श्रौर रोग भी जल्दी-जल्दी नहीं होते, श्रगर होते भी है, तो थोड़े होते है। इसकी सन्तान इसीके समान गुणवाली होती है।

जो इन लक्त्योंके विपरीत लक्त्यावाला होता है, उसे "असार" कहते हैं। जिसमे मध्य लक्त्या हो, उसे "मध्यसार" कहते हैं। इस तरह पुरुषोंके बलका प्रमाण जाननेके लिए आठ सार कहे हैं।

# शरीरका सुघाट

या गठन देखकरभी बल जाना जा सकता है। जिसकी हिड्डियाँ समान हो, जोड़ सब सुबद्ध हो, मांस श्रीर ख़ून भरा हुश्रा हो, उसे सुसंहत शरीरवाला कहते है। ऐसा पुरुष बलवान होता है। इसके विपरीत लच्चणवाला दुर्बल श्रीर बीचके लच्चणवाला मध्यबली होता है।

#### सत्व-विचार

बहुतसे मनुष्य डील-डौल और गठन वगैरःसे बलवान दीखते है, मगर वह कष्ट जरा भी नहीं सह सकते। जरासी चीरफाड़ करने या मामूली फोड़ेमे नश्तर लगाते समय हाय तोवा करके जमोन-श्रास्मानको एक कर देते है। इसका क्या कारण है? ऐसे लोगोका शरीर तो मजवूत दीखता है, मगर इनका मन कमजोर होता है। जिनका शरीर दुवला-पतला होता है, किन्तु मन वलवान होता है, वह वडे-बडे कष्टोंको सह लेते है और उफ नहीं करते। इसलिये रोगीके सत्व या मनकी भी वैद्यको परीक्षा करनी चाहिये।

"चरक" में लिखा है—सत्व "मन" को कहते हैं। श्रात्मा के साथ मनका सयोग होने में "मन" शरीरका पालन-पोपण करता है। सत्व या मन वलभेट के कारणसे तीन प्रकारका होता हैं:—(१) उत्तम, (२) मध्यम श्रीर (३) श्रधम।

पवर-सत्ववाला प्राणी निज्ञ छाँर आगन्तु कारणोसे हुई घोर पीड़ाओं में नहीं घवराता, क्यें। कि उसमें सत्व गुण होता है। ''सुश्रुत'' में लिखा है,—सत्ववान मनुष्य, जिसमें सतोगुणकी अधिकता होती है, छपने मनकों कड़ा करके सब सह लेता है।

मध्यम-सत्त्रवाला (रजोगुण प्रधान मनुष्य) दूसरोकी देखा-देखी या दूसरोके साहस दिलाने या सहायता करनेसे पोडाको सह लेता है।

श्रथम-सत्व या हीन-सत्ववाला (तमोगुण-प्रधान मनुष्य) न तो श्राप धीरज धरता है श्रार न दूसरोक्ता सहायतासे वैर्ध्य वरता है। ऐसा मनुष्य किसी तरह भी दुःखको चुपचाप नहो सहता। ऐसे श्राटमीका डील-डोल देखनेका ही होता है। भय, शोक, श्रभिमान, लोभ श्रोर मोह ऐसे मनुष्यके साथी होते है। हीन-सत्व मनुष्य युद्धकी वात सुनने-मात्रसे, किसीके शरीरसे खून गिरते देखकर श्रथवा सिह, व्याझ, वनमानुप प्रमृतिको देखकर वेहोश हो जाते है, श्रथवा उनके चेहरेका -रङ्ग उतर जाता है।

#### सातम्य-विचार

चिकित्सामे जिस तरह और परीचाओको जरूरत है, उसी तरह

सात्म्य परीत्ताकी भी जरूरत है। सात्म्य-परीत्तासे हमे रोगीका वला-वल, उसकी प्रकृति तथा और भी श्रनेक वाते माल्म हो सकती हैं।

"सुश्रुत"में लिखा है—देश, काल, ऋतु, रोग, मिहनत, जल, दिनमें सोना और रस प्रभृति जो रोगीकी प्रकृतिके विरुद्ध न हो, रोगीकों सुकसान पहुँचानेवाले न हो, रोगीके मिजाजके मुआफिक हो—उन्हें 'सात्म्य' कहते है। जिन पदार्थों के सेवनसे रोगीको सुख हो, वे ही उसके लिए सात्म्य या मुआफिक है।

"चरक"मे लिखा है, जिसके निरन्तर सेवन करनेसे उपकार माल्म हो, उसको 'सारम्य' कहते है।

जिन प्राणियोको घी, दूध, तेल, मास-रस श्रीर छहो प्रकारके रस सात्म्य यानी सुखकारी होते है, वे लोग वलवान, कट सहनेवाले श्रीर दीर्घायु होते हैं।

जो लोग सटा रूख पटार्थ सेवन करते हैं, जिन्हें एक ही रस सात्म्य या मुआफिक होता हैं, वह प्रायः अल्पवली—कमजोर और तकलीफ-को न सह सकनेवाले और अल्पायु होते है।

जिन लोगों को श्रलग-श्रलग रस सात्म्य न हो, यानी जिन्हें श्रलग-श्रलग रसाके सेवन करनेसे सुख न होता हो, कुछ तकलीफ होती हो, किन्तु मिले हुए रस सात्म्य यानी मुश्राफिक हो वह मध्यवली होते है।

# देह-विचार।

देहकी परी ज्ञाम वैद्यको यह देखना चाहिये कि, शरीर मोटा है या दुवला, यथा-योग्य है या विकृत। जो वैद्य इन वातों का विचार नहीं करते वे धोखा खाते हैं। मोटे और दुवले दोनों ही सदा रोगयस्त रहते है किन्तु दुवलेसे तो कहीं-कहीं पार पड जाती है, मगर मोटेके इलाजमें वड़ी हैरानी होती है, विश्चिका जैसे रोगों में तो सफलता को सो दूर भागती है। दुवलेमें वल, पुरुपार्थ और कष्ट सहनेकी ज्ञमता नहीं होती, उसी तरह मोटे देखनेके ही मोटे होते हैं। मोटेके प्रायः सभी रोग वलवान होते हैं। 'चरक'

में लिखा है—आठ तरहके पुरुष बुरे समके जाते हैं (१) बहुत लम्बा, (२) बहुत ठिगना, (३) बहुत वालवाला, (४) विल्कुल केश रहित, (४) बहुत काला, (६) बहुत ही गोरा, (७) बहुत मोटा और (८) बहुत दुवला।

# मोटा आद्मी

"सुश्रुत"मे लिखा है—शरीरका मोटापन और दुवलापन "रस"के कारणसे होता है। जो लोग कफकारक और चार-रहित पदार्थ सेवन करते है, एक भोजनके विना पचे दूसरा भोजन कर लेते है, दिन-रात सोकर या बैठकर गुजारते हैं, मिहनत नहीं करते, और दिनमें सोया करते हैं—ऐसे लोग मोटे हो जाते हैं।

वहुत ही मोटापन श्रित तर्पण, भारी, मीठे, शीतल श्रोर चिकने पदार्थों के सेवन, मिहनत न करने, स्त्री-प्रसग न करने, दिनमे सोने, चिन्ता न करने श्रोर पैन्टक स्वभाव प्रसृति कारणोसे होता है।

श्रायुर्वेदके मतसे बहुत मोटा श्रीर बहुत दुवला बुरा समभा जाता है। बहुत मोटे श्रादमीकी श्रायु थोड़ी होती है। उसे वे-समयमे बुढ़ापा घेर लेता है। शरीरके छोटे-छोटे छेद रुक जाते है। छी-सङ्ग मे तकलीफ होती है। कमजोरी, बदबू, पसीने, बहुत भूख श्रीर प्यास—ये लच्चण होते है। मेद सहसा बढ़कर बात, पित्त श्रीर कफके श्रनेक रोग पैटा करके प्राण नाश करती है। मेद श्रीर मांसके बहुत बढ़नेसे चूतड, पेट श्रीर स्तन ये हलर-हलर हिलते है।

मेदस्वी या मोटे आदमीकी खाली मेदही बढ़ती है और धातुएँ नहीं बढ़ती, इसीसे मोटा आदमी जल्दी मर जाता है। शरीरकी शिथिलता सुकुमारता, भारीपन आदिसे मोटेको बुढ़ापा घर लेता है और रोमछिद्र रुक जाते है। वीर्यकी कमी और चरवी द्वारा मार्ग ढक जानेसे स्नी-संग में अत्यन्त केष्ट होता है। धातुओकी समानता न होनेसे कमजोरी, मेदके दोष और स्वभावसे बदबू, कफके संसर्गसे स्थूलता और परिश्रम न सह सकनेके कारण पसीने बहुत आते है। अग्निकी तीच्णता और कोठोकी

वायुकी अधिकतासे भूख और प्यास बहुत लगती है। मेद यानी चरवीसे रोहोके वन्द हो जानेके कारण, वायु जियादातर कोठेमे ही घूमता है और अग्निको तेज करके आहारको सुखा देता है। इसीसे मेदस्वी या मोटेको जल्दी खाना पच जाता है और वह बारम्बार खाना चाहता है। अगर खाना मिलनेमे जरा भी देर होती है, तो घोर रोगोमे फॅस जाता है। मोटे आदमीके पेटमे आग और हवा उसी तरह ऊथम मचाते है, जैसे दावानल बनमे ऊथम मचाकर बनको भस्म कर देता है।

क्यों कि खाये हुए भोजन-पानका रस, विना पके ही, श्रत्यन्त मीठा होकर शरीरमें चरबी या मेट पैदा करता है। उस मेट या चरबीके ' कारणसे ही मनुष्य मोटा या स्थूल हो जाता है।

स्थूल-शरीर या मोटे आदमीको जुद्र श्वास, प्यास, जुधा, निद्रा, शरीरमें वद्यू, करुठसे घर-घर शब्द निकलना, अङ्गोमे थकान आना प्रति उपाधिया घेर लेती है। मेन्न कोमलताके कारण मोटा आदमी सब कामों मे अशक रहता है। कफ और मेन्से शुक्र-मार्ग रुक जाते है; इसिलये मोटा आदमी बहुत ही थोड़ा मैथुन कर सकता है। कफ और मेन्से दूसरे रास्ते भी ढक जाते है; इसिलये अस्थि, मज्जा और शुक्र ये धातु भी नहीं बढ़ने पाते, इसीलिये मोटे आदमीमें वल नहीं होता।

वहुत मोटा श्राटमी प्रमेह, पिड़िका, ज्वर, भगन्टर, विद्विध श्रथवा किसी वायु-रोगमे गिरफ्तार होकर यमसदनका राही होता है मोटे श्राटमीके स्रोत या धातु वहनेके रास्ते मेदसे ढके रहते है, इस कारणसे मोटे श्राटमीके प्रायः सभी रोग वलवान हो जाते है।

प्रत्येक मनुष्यको ऐसा उपाय करते रहना चाहिये, जिससे शरीर वीचकी श्रवस्थाका वना रहे, बहुत मोटा या दुर्वल न हो जाय । वैद्यको चाहिये कि मोटे शरीरको "कर्षण + चिकित्सा" द्वारा दुर्वल करे श्रौर

<sup>#</sup> कड़वे, कसेंले, चरपरे रसका सेवन, श्रति स्त्री-प्रसंग, माठा श्रीर मधु,— कर्षण करनेवाले हैं।

दुर्बल शरीरको "बृह्ण् कित्सा" द्वारा मोटा करे। "चरक" में लिखा है, वैद्य लंघन श्रौर बृह्ण्से चिकित्सा करे।

मोटे आदिमयोकी मुटाई कम करने के लिये शिलाजीत, गूगल, गोमूत्र, त्रिफला, लोहचूर्ण यानी भस्मसार, रसौत, शहद, जौ, मूँग, कोदो एवं कूद्र प्रमृति रूखे और दुबले करनेवाले पदार्थ यथा-विधि सेवन कराने चाहिये। मोटेसे दुबले करनेवाले जितने उपाय है, उनमे कसरत या मिहनत सर्वश्रेष्ठ है। "चरक" में लिखा है:—वातनाशक, कफमेद-हारक अल्लपन, रूखे उबटन, गिलोय और भद्रमोथे का काढा, त्रिफलेका काढ़ा, छाछ, बायबिडङ्ग, सोठ, जवाखार, मधु, जौ, आमलोका चूर्ण प्रमृति मुटाई नाश करनेमें हितकारी है। जिसे मुटाई नाश करनी हो, वह जागरण, स्थी-प्रसंग, चिन्ता और परिश्रम आरम्भ करें और धीरे-धीरे बढावे।

# दुबला आदमी।

"चरक" में लिखा है—रूखा अन्नपान, लघन, अल्प भोजन, अति परिश्रम या अति संशोधन (जुलाब वगैरः), शोक, मलमूत्र आदिका रोकना, जागना, रूखे पदार्थीका उबटन, स्नानका अन्यास न होना, बुढापा, क्रोध और सदा रोगका बना रहना—ये सब कारण कृशता या दुबलेपनके है।

मिह्नत, बहुत ही पेट भर भोजन, भूख, प्यास, जियादा द्यापीना, अत्यन्त गरमी-सर्दी, अत्यन्त मैथुन—इनको दुबला आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुबले आदमीको तिल्लो, श्वास, खॉसी, च्चय, गोला, बवासीर खोर उदर रोग घेर लेते हैं। दुबलेको संप्रहणीका रोग भी होता है।

"सुश्रुत"मे लिखा है—जो मनुष्य बादी बढानेवाले आहारोका अधिक सेवन करता है, बहुत जियादा मिहनत या कसरत करता है, अत्यन्त मैथुन करता है, पढ़ने-लिखनेमे जियादा परिश्रम करता है, बहुत डरता या शोच-फिक करता है, बहुत हो ध्यान करता या रातको जागता है,

<sup>#</sup> स्नान, उबटन, नींद, घी, चीनी प्रमृति बृहण करनेवाले हैं।

भू खाँ रहतां या थोड़ा खाता है अथवा कसैले पदार्थ अधिक खाता है—उसका रस-धातु, कम होनेके कारणसे, धातुओको तृप्त नहीं करता, यानी उनके बढ़नेमें सहायता नहीं देता, इससे शरीर अत्यन्त दुबला या कृश हो जाता है।

बहुत दुबला मनुष्य भूख, प्यास, सर्दी, गरमी, हवा और बरसात इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता तथा बोमा भी नहीं उठा सकता। ऐसा आदमी सभी कामोंमे निकम्मा और वात-रोगोसे पीड़ित रहता है। दुर्बल मनुष्य श्वास, खॉसी, राजयहमा, सीहा, उदर-रोग (वातोदर प्रभृति), जठराग्निकी निर्वलता (विषमाग्नि या मन्दाग्नि), गुल्म और रक्तिपत्त इनमेसे किसी-न-किसी रोगमे गिरफ्तार होकर मर जाता है। दुर्बलताके कारण दुर्बलके भी प्रायः सभी रोग बलवान हो जाते है।

नीद, हर्ष, बिंद्या पलंग, सन्तोष, शान्ति, बेफिक्री, स्त्रीसे विरक्त यानी अलग रहना, मिहनत न करना, प्यारोसे मिलना, नया अन्न, नयी शराब, वहीं, धीं, दूध, ईख, शालि चॉवल, उड़द, गेहूँ, गुड़के पदार्थ, सदैव तेल लगाना, चिकने उबटन, स्नान, चन्दन लगाना, फूल-माला पहनना, सफेर कपड़े पहनना, यथा समय देहका शोधन, रसायन और बुष्य योगोका सेवन—ये सब अत्यन्त दुबलेको भी परम पुष्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात "बेफिक्री" है। बेफिक्रीसे मनुष्य खूब माटा होता है। कहा है:—

> श्राचिन्तनाच्च कायार्गा ब्रुव सन्तर्पर्णेनच । स्वप्तप्रसगाच्चनरां वराह इव पुष्यति ॥

किसी वातकी फिक्र न करने, सदैव सन्तर्पण करने और सोनेसे आदमी सूत्र्यकी तरह मोटा हो जाता है।

जो मनुष्य रसको बढ़ानेवाले श्रौर रसको कम करनेवाले दोनो तरहके पदार्थ सेवन करता है, श्रथवा यो समिक्ये कि, न मोटे करने नाले और न पतले करनेवाले साधारण खाहार-विहारोको सेवन करता है अथवा बिंद्या-बिंद्या माल खाता और मिहनत (कसरत) करता है, उसका शरीर न मोटा होता है और न दुबला होता है, मध्य शरीर बना रहता है। मध्य-शरीरवाला मनुष्य भूख, प्यास, सर्दी-गरमी, धूप-हवा, वर्षा आदि सबको सह सकता है और सभी काम कर सकता है तथा मजबूत रहता है। मनुष्यको सदा ऐसी हो कोशिश करनी चाहिये, जिससे शरीर न तो बहुत मोटा हो और न दुबला हो। बहुत मोटा और बहुत दुबला दोनो तरहके मनुष्य खराब होते है। कहा है:—

श्रत्यन्त गहिंतावेत्तौ, सदा स्थूलकृशौ नरौ । श्रेष्ठौ मध्यशरीरस्तु, कृशः स्थूलात्तु पूजितः॥

बहुत मोटा श्रौर बहुत दुबला दोनो तरहके श्रादमी निन्दित है। मध्य शरीरवाला मनुष्य श्रेष्ठ है। बहुत मोटे श्रादमीसे तो दुबला ही श्रच्छा होता है।

"चरक" मे लिखा है:—

स्थौल्यकाश्र्ये वर काश्र्य, समोपकरणौ हितौ । यद्य भौ न्याधिरागच्छेत,स्यूलमेवाति पीडयेत्॥

मोटापन और दुबलापन इन दोनोमे दुबलापन अच्छा है। दोनोके उपकरण समान होनेपर भी, अगर दोनोको रोग होता है, तो मोटेको जियादा तकलीफ होती है। अरुणदत्त नामक विद्वान्ने लिखा है कि, विश्चिका प्रमृति स्वेदसाध्य-रोग यदि दुबले आदमीके हो, तो साध्य हैं, अगर मोटेको हो तो असाध्य है, क्योंकि मोटेको स्वेदन करना मना है। इसीसे अगर मोटे आदमीके स्वेदसाध्य-रोग हैजा वगैर: हो, तो इलाजमे बड़ी कठिनाई होती है।





श्रुतमे लिखा है, पाचक नामकी जठराग्नि चार तरहकी होती है। एक इनमेसे निर्दोप श्रोर तीन सदोष या विकारवाली होती हैं। जैसे:—

(१) सम, (२) विषम, (३) तीच्एा, श्रौर (४) मन्द।

समाग्नि—वात, पित्त श्रोर कफ की समानतासे होती है। विष-माग्नि वायुसे, ती इणाग्नि पित्तसे श्रोर मन्दाग्नि कफ से होती है। "हारीत-संहिता" में लिखा है—वात, पित्त श्रोर कफ के समान हाने से समाग्नि होती है, वात, पित्त श्रोर कफ के विषम (श्रासमान) होने से विषमाग्नि होती है, पित्तको श्रधिकतासे, ती इणाग्नि होती है श्रोर वात-कफ की श्रधिकतासे मन्दाग्नि होती है।

#### समाग्नि ।

यह श्रिप्त स्वभावानुसार समयपर खाये हुए भोजनको पचा देती है। यह सब धातुश्रांको वढाती श्रीर दोष-रहित है। समाग्नित्राला सदा प्रसन्न, हृष्ट-पुष्ट श्रीर सचेष्ट रहता है। इसके शरीरमे धातु, वल श्रीर इन्द्रियाँ समानरहती हैं। इस श्रिप्ति सदा रचा करनी चाहिये, जिससे यह मन्द, विपम, श्रथवा तीइए न हो जाय।

#### विषमाग्रि।

यह श्रिप्र कभी तो भोजनको पचा देती है श्रीर कभी नहीं पचाती है। वातसे विषम होकर हैजा यानी विश्विका, वातादि रोग, श्रहणी, श्रतिसार, प्लीहा, गुल्म, शूल, श्रफारा श्रीर उदावर्त्त पैदा करती है। यह हारीतकी बात है। धन्वन्तरिजी कहते है, जो जठराग्नि कभी तो श्रन्नको पचा दे श्रीर कभी पेटमे दर्द, उदावर्त्त, श्रतिसार, पेटका भारीपन, श्रॉतोमे गुड़गुड़ाहट, प्रवाहिका श्रादि पैदा करे श्रीर फिर श्रन्नको पचा दे, उसे "विषमाग्नि" कहते है।

इस अग्निका चिकने, खट्टे तथा नमकवाले आहारो और औष-धियोसे प्रतिकार करना चाहिये। भोजनपर भोजन, असमयके भोजन, भारी पदार्थोंके भोजन, विषम भोजन और मलमूत्र आदि वेगोंके रोकनेसे बचना चाहिये। अग्निदीपक हलके आहार करने चाहिये।

### तीच्णाग्नि ।

"सुश्रुत"मे लिखा है—जो अधिक खाये-पियेको शीव्र पचा दे, वह जठराग्नि तीइए कहलाती है। और जब यह अग्नि बहुत ही बढ़ जाती है, तब बारम्बार खाये हुए भोजनको चटसे पचा देती है और खानेकी इच्छा बनी रहती है। पच जानेके अन्तमे गल, तालू और होठ सूखते है, दाह और सन्ताप होता है—इस अवस्थाको 'भस्मक रोग" कहते है।

"हारीत" कहते हैं—जब प्रकृतिसे अधिक खा लेनेपर भी तृप्ति नहीं होती, नेत्र सदा पीले बने रहते हैं, वाह होता और वल घट जाता है, तब तीच्या अग्नि कहते हैं। जब बात और कफ चीया हो जाते हैं और पित्त तीच्या हो जाता है, भोजनकी इच्छा बनी ही रहती हैं, खाया हुआ पच जाता है, तब "भस्माग्नि" या "भस्मक" कहते हैं।

- भस्मक रोगसे पीलिया, पित्तज अतिसार, राजयदमा, हलीमक, भ्रम, ग्लानि, यक्तत रोग, प्रमेह, शूल, मूच्छा, रक्तपित्त, श्रम्लपित्त श्रोर मूत्रकुच्छ्र—ये उपद्रव होते हैं। श्रीर चीण हो जाता है। श्रन्नमे मन लगा रहता है। भस्मक-रोगी यदि काठ और पत्थर भी खा जाय, तो वह भी पच जाते है।

तीव्णामिवालोंको मीठे, चिकने, शीतल आहार-पान देने चाहिये अथवा जुलाव देकर प्रतिकार करना चाहिये। भस्मामि या अत्यामिका भैसके दूध, दही और घी प्रभृतिसे प्रतिकार करना चाहिये।

मन्दायि ।

इस श्रित्रवालेको थोडासा खाया-पिया भी यथार्थ रूपसे नहीं पचता। धन्वन्तरिजी कहते हैं, जो श्रिप्त बहुत थोड़ेसे खानेको भी बड़ी देरमे पचाती है श्रीर पचानेसे पहले पेटमे भारीपन, सिरमे भारी-पन, श्वास, खॉसी, राल बहना, श्रोकी, शरीरमेथकान श्राटि उपद्रवोको पैदा करती है, उसे "मन्दाग्नि" कहते है। हारीत कहते है, मन्दाग्नि-वालेके कफ श्रिथक होता है श्रीर गुल्मोटर रोग पटा करता है।

# चिकित्सकोंके लिए खुशख़बरी !!! सोजाककी दवा।

नया पुराना कैसा भी सोज़ाक क्यों न हो, इस दवाके सेवनसे ठीक जादूकी तरह उड जाता है। दवा सेवन करने के २४ घरटेके अन्टर यहुत कुछ जाभ नज़र आता है। तीन दिनमें बारह आने बीमारी आराम हो जाती है। किसीको ४ दिनमें और किसीको म दिनमें, बिना पिचकारी जगाये आराम हो जाता है। दवा सेवन करते ही पेशायकी जलन या कड़ के मिट जाती है और तीसरे दिन रसी आना प्राय. बन्ट हो जाता है। अनेकों हकीम वैध और डाक्टरोंने सोज़ाककी टवाएँ ईजाट की हैं, पर एसी हुक्मी दवा किसीने भी नहीं निकाली। अगर हम यह कहे कि, सोजाककी दवाओं में यह दवा सर्वश्रेष्ठ है, तो भी अत्युक्ति या मुबालिग़ा नहीं।

एक वक्रममें दो तरहकी द्वाएँ रहती है। दोनोंके मेवन करनेसे सोज़ाक फीरनसे पहले उट जाता है। श्रगर श्राप किसी श्रमीरका हलाज शितया करना चाहे, तो हमसे टवा मैंगाकर टें, श्रापको खूब धन श्रीर यश मिलेगा। किसी-किसी रोगीको ही पिचकारीकी ज़रूरत पड़ती है। हम १०० में म० रोगी बिना पिचकारी लगाये ही श्राराम करते हैं। दाम म) डाकख़ं चें श्रलग।

नोट-गरीबोंके जिये ''सर्व सोजाक नाशक चूर्णं'' ही काफी है। उससे १०० में ७० रोगी आराम होते हैं। दाम २॥)। पता-हरिदास एएड कम्पनी, स्थुरा।



ৠंंक्रे€ৠ वस्था तीन प्रकारकी होती हैः—

भि अ भि (१) बाल-श्रवस्था, (२) मध्यावस्था, (३) वृद्धावस्था। अं े अ हो के सोलह वर्षसे नीचे बालश्रवस्था, सोलहसे सत्तर वर्ष तक मध्यावस्था और सत्तरसालसे ऊपरकी श्रवस्थाको वृद्धावस्था कहते है।

बालक तीन प्रकारके होते हैं:—(१) दूध पीनेवाले, (२) दूध श्रीर श्रन्न दोनो खानेवाले, (३) श्रन्न खानेवाले। एक वर्षके बालक दूध पीनेवाले, दो वर्षके बालक दूध श्रीर श्रन्न दोनो खानेवाले, श्रीर दो सालसे ऊपरके श्रन्न खानेवाले होते हैं।

मध्यावस्थाके भी चार भेद है:—(१) बढ़ावकी अवस्था, (२) योवनावस्था, (३) परिपूर्णताकी अवस्था, (४) घटावकी अवस्था।

वीस वर्ष तक बढ़ावकी अवस्था होती है, यानी बीस वर्ष तक मनुष्य बढ़ता है। तीस वर्ष तक यौवनावस्था यानी जवानी रहती है। चालीस वर्ष तक सब धातु-उपधातुओ, सब इन्द्रियो और बलकी पूर्णता होती है। इसके बाद, इकतालीसवें वर्षसे सत्तर वर्ष तक कुछ न कुछ घटता रहता है। कोई-कोई कहते है, बीससे साठ वर्ष तक शरीरकी घृद्धि होती है, तीससे साठ वर्ष तक जवानी रहती है और चालीससे साठ वर्ष तक सब धातुओ, इन्द्रियो और बल-वीर्यकी सम्पूर्णता होती है। इसके बाद घटाव आरम्म होता है। सत्तर वर्षके बाद सब धातुओ, इन्द्रियो, बल-वीर्य्य और उत्साहमे कमी होने लगती है, शरीरमे सलवटे और कुरिया पड़ने लगती है। सारे बाल सफेद—सफेद हो नहीं, पीले हो जाते और उड़ जाते है। श्वास और

खाँसी, प्रभृति रोग घेर लेते है। इन रोगोके मारे मनुष्य बिल्कुल श्रसमर्थ हो जाता है। ऐसी हालत हो जाती है, जैसे मेहसे पुराने मकानकी हो जाती है। ऐसी श्रवस्था होनेपर, मनुष्यको "युद्ध" कहते है। इस श्रवस्थामे वात या वादीका वहुत ही जोर हो जाता है।

"चरकणमे लिखा है—स्थूल-भेद्से अवस्था तीन होती है:—(१) चाल्य, (२) मध्यम और (३) वृद्ध । वाल्यकालमे सभी धातुएँ कची रहती है, मूँछ, डाढ़ी आदि नहीं निकलती हैं। इस अवस्थावालेका चल, क्लेश सहने-योग्य नहीं होता और अधूरा रहता है। वाल्यावस्थामें 'कफण प्रधान होता है, यानी इस उम्रमे कफका जोर रहता है। सोलह वर्ष तक वाल्यावस्थारहती है। तीस वर्ष तक सब धातुएँ बढ़ती है और चित्त चंचल या डॉवाडोल रहना है। इस मध्यमावस्थामें बल, वीर्य, पुरुपार्थ, पराक्रम, स्मरण, वचन और विज्ञान आदि सब धातुएँ उत्तम रहती है। साठ वर्ष तक मध्यमावस्था कहलाती है—इसके बाद मनुष्यकी धातु, इन्द्रिये, बल, पौरुष, पराक्रम, प्रहण, स्मरण, वचन और विज्ञान, ये घटने लगते है, धातुएँ खराब हो जाती है। इस अवस्थामे "वायु" वढ़ जाती है। इस तरह इकसठसे सौ वर्ष तक वृद्धावस्था कहलाती है। अनेक लोग सौ वर्षसे भी अधिक जीते हुए देखनेमे आते है।

### कौनसी अवस्था किस दोषका समय है ?

वाल्यावस्था—कफका समय है। मध्यमावस्था—िपत्तका समय है। वृद्धावस्था—वायुका समय है।

### व। ल्यादि दश पदार्थींका हास।

शाड़ धर महोदयने लिखा है—जन्म होनेके दश वर्ष वाद बालक-पन नहीं रहता, बीस वर्षके बाद शरीरका बढ़ना बन्द हो जाता है। तीस वर्षके बाद शरीर मोटा नहीं होता अथवा रोनक मारी जाती है। चालीस साल बाद स्मरण रखने यानी याद रखनेकी सामर्थ्य नहीं रहती। पचास साल बाद शरीर ढीला-सा हो जाता है। साठ साल बाद नजर कम हो जाती है। सत्तर साल बाद वीर्य नहीं रहता। श्रम्सी वर्षके बाद परा-क्रम नहीं रहता। नव्वे वर्षके बाद श्रक्ल मारी जाती है। सौ वर्षके बाद कर्मेन्द्रियाँ बेकाम हो जाती है। एक सौ बीस वर्ष बाद प्राणी चोलेको छोड़ देता है। इस तरह हर दस सालमे एक-एक चीज घटती जाती है।

बाल्यावस्थामे "कफ'का सचय होता है, जवानीमे "पित्त" वढ़ा हुआ रहता है और बुढ़ापेमे "वायु" बढ़ा हुआ रहता है। वैद्यको इस बातका विचार करके दवा तजवीज करनी चाहिये। वालक और वृद्धको अग्नि-कर्म (दागना वगैरः), चार-कर्म, विरेचन—जुलाव और स्वेदादि (पसीने निकालना प्रभृति)से बचाना चाहिये, अर्थात् बूढ़े और बालकको जुलाब वगैरः नदेना चाहिये। यदि ऐसी ही जरूरत हो, जुलाब देने और दागने वगैरः विना काम होता न दीखे, तो बहुत ही आहिस्ता-आहिस्ता कदम-कदमपर सोच-समभकर जुलाब वगैरः हलके देने चाहिये। अवस्था-विचारसे ये तो वैद्यका एक काम हुआ।

दूसरा काम श्रवस्था के विचारसे मात्रा तजवीज करना है। श्रवस्था के बढ़नेपर उत्तरोत्तर दवाकी मात्रा जवानी तक बढ़ती है। उसी तरह बुढ़ापे में पहले की श्रपेत्ता यथा क्रम मात्रा घटा-घटा कर दी जाती है। मान लो, एक मासके बाल कको एक रत्ती दवा, दो मासके को दो रत्ती, तीन मासके को तीन रत्ती, एक वर्ष के बाल कको एक माशे, दो वर्ष के को दो माशे, इसी तरह सोलह वर्ष तक माशे-माशे बढ़ा कर १६×१=१६ माशे तक ले जावे। सोलह वर्ष के बाद बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सोलह वर्ष से सत्तर वर्ष तक सोलह माशे का ही प्रमाण रहेगा। सत्तर वर्ष के बाद जैसे बाल ककी मात्रा बढ़ाई थी, घटाते चले जा श्रो । बाल कशीर बढ़े की चिकित्सा समान है। कल्क, चूर्ण श्रीर काढ़े की मात्रा बढ़े को बाल कसे चौगुनी देनी चाहिये।

नोट—इमने ऊपर जो १ रत्ती, २ रत्ती या १६ माशेकी मात्रा जिली है, उसे सब दवाओंकी मात्रा न समक्त जेना । कितनी ही दवाएँ १, २ चॉवज जवानोंको दी जाती हैं। बालकोंको तो वही बाजरे-बराबर दी जाती हैं। हमने एक रत्ती, दो रत्तीकी मात्रा लिखकर दवाकी मात्रा तजवीज करनेका रास्ता समकाया है। हॉ, श्रनेक दवायें इसी परिमाण्में बालकों श्रीर जवानों तथा बूढोंको दी जा सकती हैं।

हॉ, श्रवस्थाका विचार करते समय सुश्रुत-चरकके लेखनानुसार श्राप साठ वर्षके मनुष्यको जवान सममकर चिकित्सा न कीजियेगा, यदि ऐसा कीजियेगा, तो धोखा खाइयेगा। श्राजकल पचास सालके बाद वृद्धा-चस्थाका श्रारम्भ हो जाता है। श्रच्छा हो, यदि श्राप श्रवस्थाके लच्चण देखकर, श्रायुका परिमाण प्रहण करें। यही सफलताकी कुञ्जी है।

# बालक और बृद्धकी चिकित्साके सम्बन्धमें कुछ उपयोगी नियम।

१—बालककी आँखोमे काजल प्रमृति लगाना, उबटन लगाना, लोइ करना, तेल लगाना, स्नान कराना, वमन कराना, निरूहण वस्तिका प्रयोग कराना (गुटामे पिचकारी लगाना) प्रमृति कर्म—बालकके हकमे जन्मसे ही हितकारी है, अर्थात् बालकके पैटा होते ही, यदि उपरोक्त काम किये जाय, तो बालक सदा सुखी और आरोग्य रहेगा।

२—वैद्यको चाहिये कि, पाँच वर्षकी उम्र होनेके वाद बालकको कवल या गण्डूप आदि धारण करावे, यानी मुखमे कुछ दवा डालकर कुल्ले करावे, आठ वर्षके बाद बालकको सूँ घने या नाकमे चढ़ानेकी दवा देवे, सोलह वर्षकी अवस्था हो जानेके बाद जुलाब देवे और बीस वर्षकी उम्रके बाद खी-सम्भोगकी सलाह दे।

२—दूध पीते बालकको द्वाकी मात्रा खूब कम देनी चाहिए।ऐसी दवा देनी उचित है, जो मौतादमेथोड़ी ही खूब लाभदायक हो। अच्छा हो, यदि बालकके बजाय माता या दूध पिलानेवाली धायको दवा दी जाय।

४—बालक श्रौर वृद्धको वमन विरेचन न कराना चाहिये । यदि सख्त जरूरत हो, तो हल्की दवा देनी चाहिए।

४—छोटे बालकोको पहले महीनेमें मॉके दूध, शहद, चीनी या वायके घीमे द्वा देनी चाहिए।



श्री श्री कित्सक को चिकित्सा-कर्म करते समय देशकी परी चा करनी श्री चिन्न श्री पड़ती है। रोगी का जन्म किस देशमे हुआ है, रोगी किस श्री श्री श्री वड़ा हुआ है, रोग किस देशमे हुआ है, उस देश या इस देशकी आब-हवा कैसी है, इस देशमे किस दोपका कोप रहता है, यह देश कफ-प्रधान है या वात-प्रधान अथवा पित्त-प्रधान, इस देशके प्राणियों आहार-विहार कैसे है, अथवा बल, सत्व, सात्म्य, दोषमृति कैसे है इत्यादि बातों के जाननेकी वैद्यको जरूरत होती है और इनके जाननेके लिये ही देश-परी चा की जाती है।

देश तीन तरहके होते हैं.-

(१) त्रानूप, (२) जागल और (३) साधारण। **त्रानूप देश।** 

जहाँ बहुतसे तालाव, भरने, भील प्रमृति जलाशय हो, जहाँ ऊँचे नीचे नदी-नाले हो, बहुत ही वर्णा होती हो, कोमल शीतल पवन चलती हो, अनेक पर्वत और बड़े-बड़े बृत्त हो, कोमल सुन्दर स्वरूप वाले पुरुष जहाँ अधिक हो और जहाँ कफ और वातके रोग अधि-कतासे होते हो, उसे "आनूपदेश" कहते है। "वाग्भट्ट" ने लिखा है, आनूपदेश कफ-प्रधान देश है। इस देशके जीव, औषधियाँ और अल्ल-जल प्रमृति सभी कफ-प्रधान होते है।

"हारीत-संहिता" मे लिखा है—जहाँकी पृथ्वी हरी-हरी घाससे शोभायमान हो, चॉवलोके खेतोसे पृथ्वी रमणीक हो रही हो, जहाँ भारी और मधुर रसवाली ईख बारहो महीने होती हो, अनेक तरहके चॉवल और गेंहू पैदा होते हो, मधुर रसके खानेसे वात और कफका कोप होता हो, उसे, "आनूप देश" कहते हैं। इन लच्चणोंवाला देश "वंगाल प्रान्त" है। वंगालमे जलाशय बहुत है, वर्षा भी बहुत होती है, चॉवल भी बहुत पैदा होते है, वृद्ध भी बहुत है, जहाँ देखो हरि-याली ही हरियाली है। ईख बारहो मास होती है।

#### जाँगल देश।

"सुश्रुत"मे लिखा है-जो श्राकाशकी तरह ॲचाई-निचाई रहित हो यानी एकसा हो, जहाँ दूर-दूरपर श्रौर कही-कही पास-पास कॉट-दार वृत्त हो, वर्षा थोड़ी होती हो, जलाशय कम हो, गरम श्रौर तेज हवा चलती हो, कही-कही छोटे-छोटे पहाड़ हो, गठीले श्रौर पतले शरीरवाले पुरुप अधिक हो, जहाँ वात और पित्तके रोग अधिकतासे होते हो, उसे "जांगल देश" कहते है । हारीतमे लिखा है-जहाँ कॉटो-दार वृत्त हो, मृग-तृष्णा हो, यानी जल तो न हो मगर हिरनोको जल मालूम हो, जहाँ पत्र-हीन वृत्त हो, जहाँकी जमीन रेतीली हो श्रौर सूरजकी किरणोसे तप रही हो, जहाँ कूत्रोका जल घटता जाय, जहाँ चॉवल श्रौर ईख पैदा न होते हो, जहाँ रक्त श्रौर पित्त जल्दी कुपित होते हो-उस देशको "जांगल देश" कहते है। "वाग्भट्ट" ने जांगल देशके जीव-जन्तु श्रौर श्रन्न श्रादिको वायु-प्रधान कहा है। ऐसा देश राजपूताना प्रान्तमे "मारवाड" है। मारवाङ्की जमीन रेतीली है। वर्पा वहाँ कम होती है। जलाशय कम है। चाँवल और ईखकी खेती वहाँ नहीं होती। वहाँ गरम हवा चलती है श्रौर कॉटेटार वृत्त भी वहाँ बहुत होते है।

#### साधारण देश।

जिस देशमे श्रानूप श्रौर जागल दोनोंके लच्चण श्रधिकतासे हो, जहाँ न बहुत रूखापन हो श्रौर न चिकनापन हो, जहाँ न बहुत जाड़ा हो न बहुत गरमी हो, साधारण ज्ल हो, न बहुत वर्षा होती हो, न मार-वाड़ की तरह सूखा ही रहता हो, हरियाली हो मगर बंगालकी तरह न हो—ऐसे देशको "साधारण देश" कहते हैं। ऐसा देश 'युक्तप्रान्त' मालूम होता है, क्योंकि वहाँ बड़ देशकी तरह थोड़ी-बहुत हरियाली है श्रोर कही-कही मारवाड़की तरह सूखे मंदान भी है। वहाँ वर्षा बंगालसे कम श्रोर मारवाड़से श्रधिक होती है। चॉवल श्रोर ईलकी खेती होती है। मारवाड़मे पैदा होनेवाले बाजरा, टेटी श्रोर ग्वारकी फली प्रमृति पदार्थ भी पैदा होते है, गरमीमे गरम हवा या लूएँ भी चलती है, कुएँ, बावड़ी, तालाव श्रोर निद्योकी कमी नहीं है, मगर बंगालकी तरह श्रधिकता भी नहीं है। साधारण देश वाग्मटुके मतसे समदोष-युक्त होती है। इसके जीव-जन्तु श्रोर श्रोषधियाँ भी समदोष-युक्त होती है।

#### गृहस्थ और चिकित्सकोंके कामकी परमोपयोगी चीजें।

#### १ हरि-बटी।

इन गोलियोंके विधान-पत्रानुसार सेवन करनेसे पेचिश, श्राम, मरोडीके दस्त-श्रामातिसार श्रौर विश्वविका या हैज़ा श्रवश्य श्राराम हो जाते हैं। कौन जाने किस समय ये प्राश्वघातक रोग श्राक्रमण करे, श्रत १ शीशी पास ज़रूर रखनी चाहिये। मूल्य १ शीशीका॥) श्राना।

#### २ चपलाबरी।

इन गोलियोंको शहदमें मिलाकर चाउनेसे सग्रहणी, श्रॉव मरोडीके दस्त श्रौर शीतज्वर—जाडा लगाकर चढ़नेवाले ज्वरफौरन नाश होते हैं। जिस रोगीको उपरोक्त प्रकारके दस्त हों श्रौर जाडेको ज्वर श्राता हो, उसके लिये "चपलाबटी" श्रमृत हैं। एक ही दवासे दस्त श्रौर ज्वर दोनों नाश होते हैं। दाम ।=) शीशी।

#### ३ चन्द्रकला बटी।

ये गोलियों भी श्रतिसार नाश करनेमें ब्रह्मास्त्रके समान हैं। श्रगर रातमें दस्त बहुत होते हों, तो इन्हें "शहद" में श्रीर श्रगर दिनमें दस्त श्रधिक होते हों तो "नीबूके रस" में देनेसे ऐसे दस्त फौरन श्राराम हो जाते हैं। दाम १ शीशीका / श्राना।



### छै ऋतुएँ।

क वर्षमे बारह महीने होते हैं। बारह महीनोमे, दो-दो महीनोंकी छै ऋतुएँ होती हैं। जैसे:—

१--शिशिर=माघ, फाल्गुन।

२-- वसन्त = चैत्र, वैशाख।

३-श्रीष्म = ज्येष्ट, श्रापाद।

४-वर्षा=श्रावण, भाद्रपद्।

४--शरद = श्राश्विन, कार्त्तिक।

६-हेमनत=मार्गशिर, पौष ।

## द्विणायन और उत्तरायण।

चन्द्रमा और सूर्यको काल-विभाजक मानकर, वर्षको दो भागोमे बॉटते हैं:—(१) दिच्चणायन और(२) उत्तरायण। इन छै ऋतुओमेसे वर्षा, शरद् श्रोर हेमन्तका दिच्चणायन, श्रीर शिशिर, वसन्त श्रीर श्रीष्मका उत्तरायण होता है।

वर्षा, शरद, हेमन्त = दित्त्रणायन शिशिर, वसन्त, श्रीष्म = उत्तरायण २३

### प्राणियोंके बलके घटने-बढ़नेके कारण।

दित्तणायनकी तीन ऋतुश्रोमे चन्द्रमा बलवान होता है श्रोर उत्त-रायणकी तीन ऋतुश्रोमे सूर्य बलवान होता है। चन्द्रमाके समयमे खट्टे, नमकीन श्रोर मीठे रस क्रमसे बलवान होते है तथा उत्तरोत्तर प्राणियोका बल बढ़ता है। सूर्यके बलिष्ठ होनेपर, कड़वा, कसेला श्रोर चरपरा ये रस क्रमसे बलवान होते है श्रोर उत्तरोत्तर प्राणियोका बल घटता जाता है। चन्द्रमा पृथ्वीको तर करता है, सूर्य सुखाता है श्रोर वायु प्रजाका पालन करता है।

# दोषोंके सञ्चय कोप प्रभृतिके अनुसार ऋतु-विभाग।

वोपोके सञ्जय, कोप श्रोर शान्तिके कारणसे, विद्वान् वैद्योने हैं श्रुतश्रोका विभाग इस नरह किया है:—

१—मीष्म = वैशाख, ज्येष्ठ ।

२—प्रावृट्=श्रापाढ़, श्रावग्।

३-वर्षा=भाद्रपद्, श्राश्विन।

४--शरद् = कार्तिक, मार्गशिर।

४-हेमन्त=पौष, माघ।

६—वसन्त=फाल्गुन, चैत्र।

#### दोषोंका सञ्चय, कोप और शान्ति।

वात-श्रीष्म-ऋतुमे सब्चय होता, प्रावृट्मे कोप करता श्रीर शरद्ऋतुमे शान्त हो जाता है।

पित्त-वर्ण-ऋतुमे सब्चय होता, शरद्-ऋतुमे कुपित होता आहर वसन्त-ऋतुमे शान्त हो जाता है।

कफ—हेमन्तमे सञ्चय होता, वसन्तमे कुपित होता और प्रावृट्-ऋतु
मे शान्त हो जाता है। यह माधवनिदान-कर्ताने लिखा है।

"सुश्रुत" मे लिखा है, पित्त-कोप-जनित यानी पित्तके कुपित होनेसे होनेवाले रोगोकी शान्ति हेमन्त-ऋतुमे स्वयं हो जाती है; कफके रोगोकी शान्ति स्वयं श्रीष्म-ऋतुमे हो जाती है, और बादीके रोगोकी शान्ति स्वयं शरद्-ऋतुमे हो जाती है।

बङ्गसेन महोदयने लिखा है—वर्षा-ऋतुमे वायु कुपित होता है, शरद्-ऋतुमे पित्त कुपित होता है और वसन्तमे कफ कुपित होता है— और फिर हेमन्तमे वायु कुपित होता है, रुक्ता बढ़ती है तथा शिशिरमे वायु कुपित होता है और प्रीष्ममे पित्त कुपित होता है। नीचे और भी अच्छी तरह समिक्सेः—

वायु—वर्षा, हेमन्त श्रौर शिशिरमे कुपित होता है। पित्त—शरद् श्रौर श्रीष्म-ऋतुमे कुपित होता है। कफ—वसन्त-ऋतुमे कुपित होता है।

### दिन-रातमें ऋतु-विभाग।

दिनका पहला पहर ''वसन्त'' 'कफ-कोपका समय है।

" दूसरा " "श्रीष्म

,, तीसरा " " प्रावृद् वायु-कोपका समय है।

,, चौथा ,, ''वर्षा

श्राधीरात "शरद् 'पित्त-कोपका समय है।

पिछली रात "हेमन्त

### आवश्यक सूचना ।

"चिकित्सा-चन्द्रोद्य" के दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवे, छठे और सातवे भाग भी तैयार हैं। दूसरे भागका अजिल्दका सूल्य १) सजिल्दका १॥), तीसरेका अजिल्दका थ।) और सजिल्दके १) हैं। इसी तरह चौथेका दाम थ।) और १), पाँचवेंका १) और १॥), छठेका ३॥) और थ) तथा सातवेका १०॥) ११।) है। दूसरे भागमे ज्वर, खाँसी, श्वास, हिचकी और बाजकोंके रोगोंकी चिकित्सा है। तीसरेमें अतिसार, संग्रहणी, मन्दामि, बवासीर, पाण्डुरोग, कमजा, कृमिरोग एवं गरमी और सोजा़ककी चिकित्सा जिली है। इसी तरह आगेके भागोंमें बाकीके रोगोंकी चिकित्सा जिली है।

| १८०                                                             | चिकित्सा-चन्द्रोदय । |                                             |                                              |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| और शान्ति बतानेवाला                                             | -                    | हेमन्त<br>पिछली रात<br>पौप—माघ              | वसन्त<br>दिनका पहला पहर<br>फ़ाल्गुनचैत्र     | प्राष्ट्द<br>दिनका तीसरा पहर<br>श्राषाढ़—श्रावस |
| और दिन-रातमें दोषोंका संचय, कोष और शान्ति बतानेवाला<br>नक्षाा । | पित                  | चर्षा<br>दिनका चौथा पहर<br>भादो—कार         | श्ररद्<br>आधीरात<br>कारिक—अग्रहन             | वसन्त<br>दिनका पहला पहर<br>फाल्गुनचैत्र         |
| वर्षकी छहाँ ऋतुओं और दिन-र                                      | वात                  | त्रीष्म<br>दिनका दूसरा पहर<br>वैशाख—ज्येष्ट | प्राघृट्<br>दिनका तीसरा पहर<br>आषाढ्—श्रावएा | शरद्<br>श्राधी रात<br>कार्तिक—श्रगहन            |
| व विकास                                                         |                      | सचय                                         | कोव                                          | शान्ति                                          |

#### बङ्गसेनके मतसे दिन-रातमें दोषोंका समय।

दिनका प्रथम भाग " कफका समय।

" मध्य " " पित्तका समय।

" अन्तिम" " वायुका समय।

रातका प्रथम " " कफका समय।

" मध्य " " पित्तका समय।

" अन्तिम, वायुका समय।

यो समिभये कि, सवरे ६ बजेसे १० बजे तक सदा वसन्त-ऋतु रहती है, इसिलये वह कफके कुपित होनेका समय है। दिनके दस बजेसे २ बजे तक सदा गरमीकी-सी ऋतु रहती है, इसिलये वह पित्तके कुपित होनेका समय है। दिनके २ बजेसे संध्याके ६ बजे तक वर्षाकाल-सा मालूम होता है, इसिलये वह वायुके कुपित होनेका समय है। इसी तरह रातके तीनो भागोको कफ, पित्त और वायुका समय समम लीजिये। हमारी समममे यह विभाग सीधा और बहुत कामका है।

#### ऋतुओंमें मनुष्योंकी अग्नि और बलावल।

वर्षा श्रीर ब्रीष्म ऋतुमे मनुष्य श्रादिकोमे दुर्वज्ञता होती है, शरद् । श्रीर वसन्तमे मनुष्योकी देहमे मध्यम बल होता है, हेमन्त श्रीर शिशिर-ऋतुमे पूर्ण बल रहता है।

शीतकाल यानी नाड़ेमें शीतल वायुके संस्पर्शसे शरीरके भीतर रुककर विलिष्ठ प्राणियोकी अग्नि बलवान होती है, इससे शीत-कालमें मनुष्यकी अग्नि गुरु मात्रा और गुरु द्रव्यको पचा सकती है। मतलब यह है कि, नाड़ेमे अग्नि तेज रहती है, इसलिये इस मौसममें अधिक और देरमे पचनेवाली भारी चीज भी आसानीसे पच जाती है। यदि-जाड़ेमे बलवान अग्निको यथेष्ठ आहार या ईंघन नहीं मिलता है, तो वह प्राणिकी देहके रसको सुखाती है। रसके सूख जानेसे शरीर रूखा हो जाता है, तब शरीरका वायु कुपित हो जाता है। इसलिये जाडेमे मनुष्योको चिकने, खट्टे और नमकीन रस, शराब, मांस और मधु प्रभृति विधि-पूर्विक सेवन करने चाहिये।

वसन्तमें हेमन्तकालका संचित कफ सूर्यकी गरमीसे इधर-उधर चलकर शरीरकी अग्निको नष्ट कर देता है, इसीसे इस ऋतुमे अनेक प्रकारके रोग होते हैं।

व्रीष्म-ऋतुमे सूर्य्यकी तेजी और भयानक गरमीके कारण मनुष्यो-की देह दुर्वल और जठराग्नि कमजोर हो जाती है।

वर्षाकालमे, गरमीके मौसमकी कमजोर हुई श्रिप्त, बरसातकी खराब हवा वगैरःसे श्रौर भी दुर्बल हो जाती है। बरसातमे पानी बरसता है, जमीनसे भाफ निकलती है श्रौर जलका पाक खट्टा होता है, इससे श्रिप्त-बलके कम होनेसे त्रिदोष कुपित होता है।

शरद-ऋतुमे, वरसातकी सर्दी खानेके पीछे, सूर्यकी गर्मीसे संचित हुआ पित्त कुपित होता है।

#### ऋतुत्रोंमें पथ्यापथ्य । हेमन्त ।

हेमन्त ऋतुमे-बादी नाश करनेवाले सुगन्धित तेलोकी मालिश कराना, उवटन लगाना, सिरमे तेल, डालना, गरम जलसे नहाना, गरम मकानमें रहना, ढकी सवारीमें सैर करना, कसरत-कुश्ती करना, रेशमी श्रीर ऊनी तथा रुईके वस्त्रोको पहनना-श्रोढना श्रीर विद्याना, श्रगर-चन्दनका लेप करना, रातंको ऊँ चे-ऊँ चे श्रीर पुष्ट स्तनोवाली, स्त्रियो जिनके श्रगरका लेप हो रहा है, जो कामदेवके मनको भी मथनेवाली है, उनके साथ सुन्दर गुद्गुदे पलॅगपर सोना श्रीर मदोन्मत्त होकर इच्छानुसार मैथुन करना, ये सब पथ्य है। इस शीत-ऋतुमे, ऊपर कह श्राये है, शीतल हवाके लगनेसे मनुष्यकी गरमी बाहर नही निक- लती है, इसलिये बलवान मनुष्योकी "पाचक-अग्नि" अत्यन्त प्रबल होकर बहुतसे भोजन श्रौर भारी पदार्थोंको भी पचानेकी सामर्थ्य रखती है, इस कारण इस मौसममे शराव पीनेवाले शराब पीवे, मधु पान करे, दूध पीवे, गरम जल पीवे, चॉवलोका भात खाये तथा अन्यान्य चिकने और पुष्टिकारक पदार्थ खायॅ, हुका-तमाखू पीवे, अच्छी-अच्छी रसालात्रोका सेवन करें, मांस खानेवाले उत्तम प्रकारके मांस खायें। इस मौसममे वर्फ, सत्त्, अत्यन्त थोड़ा भोजन, बहुत हवा और कड़वे, कसेले, चरपरे, रूखे और बाढी करनेवाले आहार-विहारोसे बचे। ह्रेमन्त और शिशिरमे कोई बड़ा भेद नहीं, इसलिये हेमन्तमे लिखे हुए श्राहार-विहार ही शिशिरमे पथ्य श्रोर श्रपथ्य समभने चाहिएँ। शिशिर-ऋतुमें रूखापन श्रोर सर्वी,—हवा श्रोर बादलोके कारणसे श्रधिक हो जाती है, इसलिये इस ऋतुमे कड़वे, कसेंले, चरपरे, हलके श्रोर शीतल श्राहार-विहारोसे श्रीर भी श्रिधिक बचना चाहिये। गरम घरमें रहना, गरम जलसे नहाना श्रीर गरम जल पीना, इन बातीपर विशेष ध्यान रखना चाहिये। गरम जल पीनेवालेकी त्र्रायु नहीं घटती, इस वातको याद रखना चाहिये।

#### वसन्त।

वसन्त-ऋतुमे हेमन्तका जमा हुआ कफ सूरजकी गरमीसे चलाय-मान होकर कुपित होता श्रोर श्रनेक रोग पैदा करता है, इसिलये इम मोसममे कय करना, जुलाब लेना, लंघन करना, प्रधमन करना, कसरत करना, कुल्ले करना, कवल मुखमे रखना, उवटन लगाना, मिहनत करना, हाथी-घोडेकी सवारी करना, चन्दन, केसर, श्रगर श्रोर कपूरका लेपन करना, श्रञ्जन लगाना, श्रद्ध, मूली, पोई, पेठा, पका खीरा, कचनार, चौलाई, जमीकन्द, करेला, परवल, बैगन श्रोर श्रन्यान्य कड़वे साग खाना, जो, सॉठी श्रोर शाली चॉवल, कोदो तथा लवा प्रभृति का मांस खाना एवं त्रिकुटा, त्रिफला, पीपलामूल, श्रसगन्ध, श्रङ् से श्रीर भॉगका सेवन,—ये सब पथ्य यानी हितकारी हैं। जिस स्तीने चन्दन श्रीर श्रगरसे श्रपने रारीरको सुवासित कर रक्खा है, जिसने साफ-सफेद कपड़े पहन रक्खे हैं. जिसकी छातियाँ कड़ी श्रीर ऊँची-ऊँची हैं, जिसकी दोनो जाँघे पुष्ट हैं, जिसने श्रनेक प्रकारके जेवर पहन रखे है, जो रूप श्रीर योवनके नशेसे मतवाली हो रही है, ऐसी स्तीको वाग-वगीचोमे लेजाकर, उसके साथ श्रानन्ट करना यह भी हितकारी है।

#### ग्रीष्म।

ब्रीष्म-ऋतुमे सूर्य अपनी तेजीसे जगन्के सार बानी तरीको सोख लेता है, इसलिये इस ऋतुमे पतले श्रोर शीतल द्रव्य तथा चिकने अन्न-पानका सेवन करना अच्छा है। इस मौसममे शर्करोदक, चीनी मिला हुआ पतला सत्त्, हिरन प्रभृति जङ्गली जानवरोका मास, घी श्रोर दूधमें मिले शाली चॉवल इनको खानेवाला गरभीसे दुःखित नहीं होता। शरावका इस मौसममे न पीना ही ऋच्छा है, यदि पिये विना न रहा जाय, तो थोडी और श्रधिक पानी मिलाकर पीनी चाहिय। दिनमे शीतल घरमे रहना, रातको चन्द्रमाकी चांदनीमे छतपर सोना, चन्दन कपूर आदिका लेप करना, खसकी टट्टियाँ लगवाकर खसके या कपड़ेके पंखेकी हवा त्राती हो ऐसे स्थानमें दोपहरी काटना, रातको चन्डनके जलसे भीगे पंखेकी हवा सेवन करना, शीतल जल पीना, शीतल सुगन्धिवाले फूलोको सूँघना और उनकी माला पहनना, हीरा मोती प्रभृति सुन्दर रत्नोका पहनना, दोपहरके समय नीले. लाल या सफेट कमलके पत्तीकी सेजपर सोना, स्त्रियो या मित्रोके साथ जल-विहार करना, कपूरके गहने पहनना, चमलीके फूलोकी माला पहनना, मनहरण करनेवाली श्रौढ़ा स्त्रियोंके साथ सुन्दर छाया-दार वागमे घूमना, फन्वारोकी वहार देखना, मलमल प्रभृति महीन श्रौर बारीक वस्रोको पहनना तथा पुराने जौ, गेंहूँ, बढ़िया सफेद चॉवल, खूव सफेंद चीनी, मूॅग, शिखरन, मिश्री मिला हुआ दूध, गाय या भैसका मक्खन, घी, खटाई, केलेकी गहर, दाख, कटहल श्रौर, श्राम—ये सब श्राहार श्रौर विहार गरमीके मौसममे मनुष्यके लिए रोगोसे बचानेवाले, सुख देनेवाले श्रौर परम पथ्य है। इस ऋतुमे सन्ध्या-समय बहुत ही थोड़ी एक या दो रत्ती भाँगको सौफ, कासनी, गुलाबके फूल, इलायची, खीरे-ककड़ीके बीज श्रौर गोलिमर्च प्रभृतिके साथ घोटकर पीनेसे हैजेका भय नहीं रहता श्रौर खाया-पिया चट पच जाता है, मगर श्रिधक भाँग पीना हानिकारक है।

इस मौसममे कसरत-कुश्ती, श्रिधक मिहनत, सूरजकी धूप, राह चलना, कडवे, खट्टे, चरपरे श्रौर नमकीन पदार्थोका सेवन, स्नी-प्रसग, गरम श्रौर रूखे पटार्थ, चिन्ता-फिक्र प्रभृति तथा गरम श्रौर दाह करने-वाले एव गरमी बढ़ानेवाले श्राहार-विहारोंसे बचना चाहिये।

#### वर्षा-काल।

इस मौसममे अग्निवलके चीण होनेसे त्रिदोप कुपित होते है, इसिलये वर्षा-कालमे त्रिटोप-नाशक विधियोका अनुष्ठान करना चाहिये। जिस दिन जोरसे हवा चल रही हो, पानी बरस रहा हो, सर्टीका जार हो, उस दिन अत्यन्त खट्टे, नमकीन और हलवा प्रभृति चिकने पटार्थ खाने चाहिएँ। ऐसा करनेसे वर्षाकालकी वायु शानत रहती है। वर्षाका जल, गरम करके शीतल किया जल, कुएँ या तालाबका पानी पीना चाहिये। जगली जानवरोका मांस, थोड़ी शराब, अरिष्ट, शहद-मिले भोजनके पटार्थ, पुराना शहद, पुराने गेहूँ, काला नोन, खुशवूटार महीन कपड़े, सुगन्धिवाले फूलोकी माला, बौछार न आती हो ऐसा घर, सूखे कपड़े और जूते पहनकर फिरना,—ये सब आहार-विहार मनुष्यके लिये सुखकारी और हितकारी है।

इस मौसममे परिश्रम, धूप, तालावका जल, नदीका जल, कुहरा, श्र स, दिनमे सोना, मैथुन, शीतल पवन, शीतल श्रौर रूखे पदार्थ, कसरत, पानीमे नंगे पैरो फिरना, गीले वस्त्र पहनना श्रौर वर्षामे भीगना

----ये सब मनुष्यको दुःखदायी या अपध्य हैं, श्रतः इनसे वचना -परमावश्यक है।

शरद्-ऋतु।

इस मोसममें पित्तका कोप होता है, इसिलये इस मोसममें मीठे, हलके, शीतल, किसी कटर कड़वे, पित्त-नाशक पटार्थ, भूख लगनेपर, परिमाणके साथ, सेवन करने चाहिएँ। लवा, सफेट तीतर, हिरन, मेढ़ा, बारहसिगा और खरगोशका मांस, शाली चॉवल, जौ, गेहूँ, घृत-पान, नदीका जल, शहद, दूध, ऑवले, परवल, चीनी, ईख, कपूर, सरोवरका जल, शीतल जल, हंसोदक, चन्दन, चॉदनी, महीन बख, सुगन्धित फूलोकी माला, मोतियोका हार, गीत सुनना और नाच देखना—ये सव आहार-विहार शरद्-ऋतुमे पथ्य हैं। इस मौसममें वर्षा-कालके सिक्कत पित्तको जुलाव देकर निकालना जहरी और लाभदायक है। फरद खुलवाना भी अच्छा है।

इस मोसममे चरवी, तेल, श्रोस, जलके श्रोर श्रन्पदेशके जानवरोका मास, चार, दही, दिनमे सोना, प्रविका हवा, तेज हवा, श्रत्यन्त भोजन, धूप, कॉजी, मिदरा, कुएँ का जल, उड़द, तिल, चरपरे श्रीर रूखे पदार्थ, इन सब श्राहार-विहारोसे परहेज करना चाहिये।

### किस मौसममें किस दिशाकी हवा अच्छी होती है।

?-शिशिर अर्थात् माघ-फागुनमे प्रवक्ती हवा अच्छी है।

२--हेमन्त यानी अगहन-पोपमे आग्नेय दिशाकी हवा अच्छी है।

३-वसन्त यानी चेत-वैशाखमें दक्खनकी हवा अच्छी है।

४--- श्रीष्म यानी जेठ-श्राषाढ्मे नैऋत्यकी हवा अच्छी है।

४---शरट् यानी क्वार-कार्तिकमे वायव्यकी हवा अच्छी है।

६--वर्पा यानी सावन-भादोमे पच्छिमकी हवा श्रच्छी है।

नोट-शिशिर श्रौर वसन्त यानी माघ-फागुन श्रौर चैत-वैशाखमें उत्तरकी

### जहरीली हवाका समय।

अगहन, पोप, कार्तिक, माघ और आपादमे तथा मौसमोके मेलके समय हवा विपैली यानी जहरीली होती है।

जव किसी नगर, गाॅव या देशकी हवा जहरीली हो जाती है, तब गायोंको तिलक-रोग, मनुष्योंको राज-रोग, हाथियोको पावक रोग स्त्रोर घोड़ोको वेद्य रोग-होता है।

वैद्यको सदा हाथियोके पित्तकी, घोड़ोके कफकी श्रोर मनुष्योके वायुकी रत्ता करनी चाहिये।

ऋतु-विषय्र्घय ।

जब प्रत्येक ऋतु ठीक होती है, यानी गरमीमे गरमी, सर्टीमे सर्टी श्रीर वर्षाकालमे वर्षा ठीक होती है, तब श्रन्न, शाक प्रभृति श्रीपधियाँ श्रीर जल ठीक रहते हैं। ऐसे श्रन्न-जलके सेवन करनेसे मनुष्योंकी श्रायु श्रीर उनका वल-पराक्रम प्रभृति ठीक रहते हैं। किन्तु यदि हेमन्त-ऋतुमें सर्टी नहीं पड़ती, श्रीष्ममे गरमी नहीं पड़ती, वर्षामे पानी नहीं वरसता, तब श्रन्न जल श्रादि विगड़ जाते है। प्राणी उन्हींको खाते-पीते हैं, इससे उनको श्रनेक रोग होते हैं श्रथवा महामारी (एलेग), हैजा प्रभृतिसे मृत्युकारक समय उपस्थित हो जाता है। यह बात धन्वन्तरि भगवान्ने सुश्रुतसे कही है। श्राजकल ऋतुएँ ठीक नहीं होतीं, इसीसे इस देशमे प्लेग श्रीर हैजा प्रभृति प्राण्नाशक रोग ऊधम मचाये रहते हैं।

ऋतु-सन्धि।

दो-दो ऋतुओं के आदिके और अन्तके सात दिनों को "ऋतु-सिन्ध" कहते हैं। जैसे, प्रोप्त-ऋतुके खतम होने में सात दिन वाकी रहे, तब गरमी के सात दिन और आगे आनेवाली वर्ण-ऋतुके शुरूके सात दिन—इनको "ऋतु-सिन्ध" कहते हैं। इस ऋतु-सिन्धिके चौदह दिनों में, आगे आनेवाली ऋतुकी विधि सेवन करनी चाहिये, यानी गरमी की ऋतुके अन्तके सात दिनों को वर्ण-ऋतु समभकर, वर्ष-ऋतुमें लिखे हुए आहार-विहार सेवन करने अथवा त्यागने चाहिएँ।

#### प्राणनाशक समय।

कार्तिक के अन्तक आठ दिन और अगहनके आरम्भके आठ दिन; यानी कार्तिक सुनी अष्टमीसे अगहन वदी अष्टभी तकके सोलह दिनोको "यमचंष्ट्रा" अथवा यमकी टाढ़ें कहते हैं। इन सोलह दिनोमें जो लोग थोड़ा खाते हैं, वह आरोग्य रहते हैं। जो वहुत खाते हैं या हेमन्त-ऋतुमें लिखे हुए पथ्य-अपथ्यका खयाल नहीं रखते (क्योंकि ऋतु-सिन्ध हो जाती है, कार्तिक शुक्त पत्तकी अष्टमीको हेमन्त-ऋतु आरम्भ हो जाती हैं), वे भयानक रोगोमें गिरफ्तार होकर दुःख भोगते और अनेक तो इस जगत्से ही चल वसते हैं।

### वमन-विरेचन योग्य ऋतुएँ।

शरद्-ऋतुमे जुलाव देकर पित्तको निकाल देना चाहिये, वसन्तमे कय कराना और जुलाव देना जरूरी है। शरद्-ऋतु फस्ट खुलवाने या . खून निकालनेके लिए अच्छी है।

### अर्क ख़्नसका।

मनुष्य-शरीरमें ख़्न ही राजा है। राजा नही—.ख़्न ही जीवन है जिसका ख़्न साफ़ श्रीर शुद्ध है, वही सब तरहसे सुखी है। श्रनेक कारखोंसे मनुष्यका ख़्न खराव हो जाता है। ख़्नके खराव हो जानेसे शरीरका रग बदरग हो जाता है। शरीरपर फोडे-फ़न्सी, दाफड, जाज-जाज या काले-काले चकत्ते वगेर: श्रनेक रोग हो जाते हैं। ख़्नके इन सभी रोगोंके श्राराम करनेमें हमारा "श्रक ख़्न-सफा" सबसे उत्तम द्वा है।

हमारे "श्रक ं खूनसफा" की ३० वर्षसे परीचा हो रही है। इससे ऐसे-ऐसे सबे हुए रोगी श्राराम हुए हैं, जिनको श्रनेक डाक्टरोंने श्रसाध्य कह दिया था। बहुत क्या, श्रगर कोई भी खूनका रोग, उपटंश. श्रातशक या पारेके दोप हों, श्राप हमारा "श्रक्त ं खूनसफा" १।६ या १२ बोतज पीचे। इसके पीनेसे सुवर्णवत् कान्ति हो जायगी। दाम फी बोतज, जिसमें तीन पाव श्रक्त है, २) मगर यह श्रक्त रेजसे जा सकता है। श्रतः-मँगाते समय श्राधी कीमत पहले भेजनी चाहिये श्रीर श्रपने नज़दीकी रेजवे-स्टेशनका नाम जिखना चाहिये।



ि€ ﴾ दान-पञ्चक—निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय श्रीर

ि चि के सम्प्राप्ति—इन पाँचोसे रोग जाना जाता है श्रथवा यो

ि€ ﴾ कह सकते हैं कि, ये पाँचो रोग जाननेक कारण है।

#### निदान।

(१) निदान—जिन आहार-विहारोसे रोगोकी उत्पत्ति होती है तथा वात, पित्त और कफ इन तोने। दोषेकी च्य और वृद्धि होती है, उन्हींको रोगका "निदान" या "कारण" कहते हैं। निमित्त, हेतु, आय-तन, प्रत्यय, उत्थान और कारण—य निदानके पर्य्याय-वाचक शब्द हैं, यानी ये निदानके दूसरे नाम है। इन छहोमेसे शास्त्रमे कोई शब्द आवे, उसे निदान-वाचक ही समफना चाहिये। मिट्टी खानेसे पीलिया रोग होता है, इसलिये "मिट्टी" पीलियेका "निदान" यानी "कारण"है।

### पूर्वरूप।

(२) पूर्वरूप—जिस लच्चणसे उत्पन्न होनेवाले रोगका ज्ञान हो जाय, उसे "पूर्वरूप" कहते हैं। जैसे, ज्वरके पहले थकान-सी मालूम हो, मुँ हका जायका विगड जाय, श्रांखोमे जल भर-भर श्रांबे, कभी हवा श्रच्छी लगे श्रोर कभी बुरी लगे इत्यादि लच्चणोसे ज्वर होगा, गेमा मममना ही "पूर्वरूप" है। श्रांखे जलने लगें श्रोर हम समम ले कि पित्त-ज्वर होगा, तो "श्रांखोका जलना" पित्त-ज्वरका पूर्वरूप है। श्राकाशमे बादल घर श्रानेसे हम सममते है कि, मेह बरसेगा, इस-लिये वादलोका जमा होना, मेह बरसनेका पूर्वरूप है।

#### रूप।

(३) रूप-जब रोगके सारे लक्तण दीखने लगें, तब उन्हें "रूप"

कहते है। पूर्वरूप तो व्याधिके आरम्भ करनेत्राले दोषमात्रका सूद्रम चिह्न है, किन्तु रूप सारे चिह्नोका प्रकट हो जाना है। जैसे, नेत्रोमे दाह होना, यह पित्त-ज्वर होनेका पूर्वरूप है। इस लक्त्यासे हम समभ सकते है कि, हमे पित्त-ज्वर होगा, किन्तु जब जोरसे बुखार चढ़ आवे, दस्त पतला हो जाय, नीट कम आवे, वमन हो, पसीने आने लगे, कएठ, होठ, मुख और नाक ये पक जायॅ, इत्यादि लक्त्या नजर आने लगे तो हमे समभना चाहिये कि, पित्त-ज्वर हो गया और ऊपर कहे हुए लक्त्योंको पित्त-ज्वरका "रूप" समभना चाहिये।

सस्थान, व्यञ्जन, लिङ्ग, लत्त्रण, चिह्न श्रौर श्राकृति—ये रूपके नामान्तर है, यानी रूपके पर्व्याय-वाचक शब्द या उसके दूसरे नाम है।

#### उपश्य ।

(४) उपशय—श्रौपिव, श्रन्न श्रौर विहार—इन तीनोका रोगीकी प्रकृत्यानुसार सुखकारी प्रयोग हो, उसको "उपशय" श्रौर उसीको "सात्म्य" कहते है। उपशयका श्रर्थ है—श्रौषिव, श्रन्न वा पिहार द्वारा रोगका पहचानना। जो श्रौषिव श्रन्न या विहार रोगीके रोगको घटावे श्रौर उसके पच्चमे सुखकारी हो, वही "उपशय" है। उपशय या सात्म्य एक ही वात है। इससे रोगकी पहचान इस तरह होती है:—किसी रोगीको कोई रोग है। वैद्य पूछे, क्योजी! श्रापको कौन-कौन चीजोसे सुख होता है? रोगी कहे,—मुभे नाग्झी, श्रनार, ईख, खीरे, ककड़ी खाने श्रौर शीतल जलमे स्नान करने, शीतल तैल मर्दन करानेसे लाभ होता है श्रौर गर्भ चीजें खाने श्रौर लगानेसे तकलीफ होती है, तो वैद्यको समभ लेना चाहिये कि रोगीको शीतल श्राहार-विहार सुख देते है, शीतल पदार्थ उसको सुआफिक है। इस दशामे उसे रोग गरमीसे हुआ समभना चाहिये। क्योंकि गरमीसे पैदा हुए रोग ही शीतल श्राहार-विहारोसे शान्त होते है।

एक बार एक पत्र-सम्पादकने हमको लिखा कि, मेरी मॉकी कमरमे बहुत दिनोसे दर्द रहता है, मुक्ते कोई उत्तम दवा भेज दो। हमारे मैनेजरने उस दर्दको वात-कफ या सर्दीसे पैटा हुआ समक्कर "नारायण तैल" भेज दिया। ज्यो-ज्यो तेल लगाया जाने लगा, दर्द बढ़ने लगा। हमारे पास शिकायत आई। हमने समक्त लिया कि जब गर्म "नारायण तैल" रोगीको सुखकारी नही है, तो अवश्य रोगी गरमीसे है। हमने अपने यहाँका सुप्रसिद्ध "कृष्णिवजय तैल" भेज दिया। तैल लगाते ही रोगिणीको आराम माल्म हुआ। फिर तो उक्त तेलके चन्द रोजके लगातार इस्तेमालसे वह रोग समूल नाश हो गया। बस, इसी तरह उपशय और अनुपशयसे रोग पहचाना जाता है।

#### उपशयकी क़िस्में।

उपशय छै प्रकारके होते है:-

- (१) हेतु-विपरीत।
- (२) व्याधि-विपरीत।
- (३) हेतु-व्याधि-विपरीत।
- (४) हेतु-विपर्यस्त अर्थकारी।
- (४) व्याधि-विपर्यस्तार्थकारी।
- (६) हेतु-व्याधि-विपर्यस्त अर्थकारी।

हेतु-विपरीत यानी जिस कारणसे व्याधि उत्पन्न हुई हो, उसके विपरीत श्रोषि, श्रन्न श्रोर विहारका उपयोग "सुखकारक उपशय" है। जैसे शीत-ज्वरमे "सोठ" हेतु-विपरीत श्रोषि है। क्योंकि शीत-ज्वरका हेतु या कारण सर्वी है। सर्दीके खिलाफ या विपरीत दवा "सोठ" है। रोगका कारण शीत यानी सर्दी है श्रोर कारणके खिलाफ सोठ गरम दवा है। इसी तरह हेतु-विपरीत श्रन्नको सममो। जैसे, किसीको थकाई श्रोर बादीसे ज्वर हुआ। ज्वरका कारण थकान श्रोर बादी है। थकान श्रीर बादीकं विपरीत श्रर्थात् थकान

श्रीर वादीका नाश करनेवाला पथ्य क्या है? थकान श्रीर वादीके नाशक-पथ्य मांसरस श्रीर चॉवल हैं। इसिलये मांसरस श्रीर भात ये हेतु-विपरीत यानी रोगके कारणको नाश करनेवाले या रोगकी शान्ति करनेवाले हुए। इसी तरह हेतु-विपरीत विहारको सममो। दिनके सोनेसे किसीका कफ कुपित हो गया। उससे सिरमे दर्द श्रीर जुकाम हो गया। श्रव यह सोचना चाहिये कि कफके कुपित होनेका कारण क्या है? कफ कुपित होनेका कारण है—दिनमे सोना। दिनमे सोनेके विपरीत श्राचरण क्या है? रातमें जागना। रातमें जागनेसे कफ शान्त हो गया श्रीर रोगीको सुख हुआ। इसिलये "रातमे जागना" हेतु-विपरीत विहार या श्राचरण हुआ।

व्याधि-विपरीत—व्याधि-विपरीत यानी रोगके खिलाफ श्रौषि, श्रन्न श्रौर विहारका उपयोग "सुखकारक उपराय" है। किसीको श्रति-सार या दस्तोका रोग हुआ। हमने व्याधिक विपरीत दस्त बन्द् करनेवाली दवा "बेलिगिरि" या पाठा दे दी। रोगीको सुख हुआ, तो "बेलिगिरि" व्याधि-विपरीत श्रौषिध हुई। किसीको श्रामातिसार हो गया। हमने उसे दही भात श्रौर मिश्री खानेको बता दिया। रोगीको उस पथ्यसे सुख हुआ, तो "दही भात श्रौर मिश्री" व्याधि-विपरीत पथ्य हुआ। किसीको ज्वरमे घोर दाह हुआ। हमने कहा, भाई। रूप-वती षोड़शी स्त्रीके सर्वाझमे चन्दन लगवाकर उसे श्रालिझन करो। इस तरह करनेसे उसका दाह शान्त हो गया, तो वह "स्त्रीका श्रालिझन करना" व्याधि-विपरीत विहार हुआ।

हेतु-व्याधि-विपरीत—बादीकी सूजनमे "दशमूलका काढ़ा" बाढी और सूजन दोनोको नाश करता है, इसिलये "दशमूलका काथ" हेतु-व्याधि-विपरीत यानी रोग और रोगके कारण दोनोके विपरीत औषधि हुई।

हेतुविपर्यस्तार्थकारी-पित्त-प्रधान त्रणकी सूजनमे पित्तकारक गरमा-गरमपुल्टिश वॉधना ।गरमी ही से सूजन है और गरम ही दवाकी गई। व्याधिविपर्यस्तार्थकारी—किसीको कय होनेका रोग है। उसको हमने गलेमे डॅगली डालकर कय करनेकी सलाह दी। रोगीने वैसा ही किया। उसे आराम माल्म हुआ, तो यह व्याधिविपर्यस्तार्थकारी "आवरण" हुआ।

हेतुव्याधिविपर्यस्तार्थकारी —कोई आगसे जल गया। हमने कहा, "अगर" प्रभृति द्रव्योका गर्म-गर्म लेप करो। लेप करनेसे रोगीको सुख हुआ, तो यह हेतुव्याधिविपर्यस्तार्थकारी श्रीषधि हुई।

(६) अनुपशय—उपशयके विपरीत जिस श्रौषि।,श्रन्न श्रौर विहार-से रोगीको उल्टादुःख हो, वही "श्रनुपशय" या "व्याधि "श्रसात्म्य" है।

#### सम्प्राप्ति ।

सम्प्राप्ति—वातादि दोष दुष्ट होकर, श्रपने-श्रपने स्थानको छोड़कर, अपर-नीचे तथा इधर-उधर शरीरमे विस्तृत होकर विचरण करते हैं श्रोर उनके विचरने से जो रोगकी उत्पत्ति होती है, उसे "सम्प्राप्ति" कहते हैं। मतलव यह है कि वात, पित्त श्रोर कफ ये दोप बढ़कर, जिस तरह रोग प्रकट करते हैं, उसे "सम्प्राप्ति" कहते है। जैसे— मिथ्या श्राहार विहारके कारणसे वात पित्त श्रोर कफ छपित होकर, श्रामाशयमे प्रवेश करते है श्रोर उस स्थानमे इधर-उधर घूमते हुए रसवाहिनी नसो के रास्तो को रोककर, पकाशयमे रहनेवाली श्रमिको । वाहर निकाल देते है। उसी जठराग्निसे सारा शरीर जलने लगता है— यही "ज्वर" है श्रोर ऐसा निश्चय करना ही "ज्वरकी सम्प्राप्ति" है।

सम्प्राप्ति पाँच प्रकारकी होती है:-

- (१) संख्यारूप सम्प्राप्ति।
- (२) विकल्परूप सम्प्राप्ति।
- (३) प्राधान्यरूप सम्प्राप्ति ।
- (४) वलरूप सम्प्राप्ति।
- (४) कालरूप सम्प्राप्ति ।
- (१) संख्यारूप सम्प्राप्ति रोगोकी गिन्तीको "संख्यारूप सम्प्रोप्ति"?

कहते हैं। जैसे, ज्वर आठ प्रकारके होते हैं, खॉसी पॉच प्रकारकी होती है।

- (२) विकल्परूप सम्प्राप्ति—मिले हुए पित्त और कफके अंशांशके अनुमान करनेको "विकल्परूप,सम्प्राप्ति" कहते हैं। जैसे, इसमे इतने अंश पत्त और इतने कफ।
- (३) <u>प्राधान्यरूप सम्प्राप्ति</u>—रोगकी स्वतन्त्रतासे व्याधिकी प्रधानता श्रौर श्रप्रधानता जाननेको "प्राधान्यरूप सम्प्राप्ति" कहते है। जैसे, स्वतन्त्र ज्वर प्रधान रोग है श्रौर उसके श्रधीन श्वास-खॉसी प्रभृति रोग श्रप्रधान हैं।
- (४) <u>वलरूप सम्प्राप्ति</u>— जिस रोगमे रोगके पूर्वरूप, रूप इत्यादि सारे लच् ए मिलते हो, उस रोगको वलवान समभना और जिसमे कम लच् ए मिलते हो, उसे निर्वल समभना।
- (४) कालरूप सम्प्राप्ति—रात-दिन, ऋतु और आहार—इनके अंशोसे वातादि-जनित रोगोंके वढ़ने-घटनेका काल या समय जानना।

रोगोके घटने-वढ़नेका समय जाननेके लिये रात-दिनके तीन भाग करते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। रातका और दिनका पहला भाग कफका समय है। दूसरा भाग पित्तका और तीसरा या अन्तका भाग वातका समय है।

इसी तरह ऋतुऋोके भी तीन भाग करने चाहिये। वसन्त, ग्रीष्म श्रोर वर्षा। वसन्तमे कफ कुपित होता है, गरमीमे पित्त कुपित होता है श्रोर वर्षा में वायु कुपित होता है।

इसी तरह भोजनके समयका भी विभाग करना चाहिय। भोजन करनेके समय कफका काल है, भोजन पचते समय पित्तका और भोजन पच जानेपर वातका काल है।

इसके जाननेसे वड़ा लाभ है। जिस-जिस दोष (वात पित्त कफ) का जो-जो समय वताया है, उसके जाननेसे काममें कठिनाई नहीं होती श्रीरिविकित्सामें वड़ा सुभीता होता है।



# वैद्यका पहला काम रोग जानना है।

कित्सा-मन्दिरमे प्रवेश करते ही पहला काम रोग-परीक्ष कित्सा-मन्दिरमे प्रवेश करते ही पहला काम रोग-परीक्ष कित्सा-कार्य आरम्भ होता है। जो वैद्य रोगको बिना सममे दवा दे देते है, वे धूलमे लट्ट मारते है। उन्हे कभी-कभी सिद्धि हो जाती है, पर अनेक वार असफलताका ही सामना करना पड़ता है। हम इस मौकेके पॉच-सात श्लोक इस स्थानपर वैद्यकी जानकारीके लिये लिखे देते हैं:—

रोगमादां परीच्चेत् ततोऽनन्तरमौषघम् ।
ततः कर्माभेषक् पश्चात् ज्ञानपूर्व समाचरेत् ॥
यस्तु रोगमाविज्ञाय कर्माययारभते भिषक् ।
श्रप्यौपिघविधानज्ञस्तस्यासिद्धिर्यदृच्छया ॥
यस्तु रोग विशेषज्ञः सर्व भैषज्य कोविदः ।
देशकालप्रमायज्ञस्तस्य सिद्धिरसंशयम् ॥
श्रविज्ञाय रुजं सम्यड्, मोहादारभते कियाः ।
विधानज्ञोऽय शास्त्रज्ञो न तत् सिद्धः प्रजायते ॥
विदान रोग विज्ञान भेषजानां गुयागुयाम् ।
विज्ञाय कुरुते यस्तु तस्य सिद्धिनं दूरतः ॥
श्रादावेव रुजा ज्ञानं साध्यासाध्यं विच्वायः ।
याप्यं सर्वरुजाञ्चैव ततः कुर्यात् प्रतिक्रियाम् ॥

पहले वैद्य रोगकी परीक्ता-करे, पीछे श्रौषधिकी परीक्ता करे। जब रोग श्रौर श्रौषधिकी परीक्ता हो जाय, तब वैद्य ज्ञान-पूर्वक चिकित्सा श्रारम्भ करे।

जो वैद्य रोगके सममे विना ही काम शुरू कर देते है, उनके श्रौपधि-प्रयोगमे प्रवीण होनेपर भी, सिद्धि होती भी है श्रौर नहीं भी होती है।

जो रोगोक भेदोको जानता है, जो स्व तरहकी दवाश्रोके जाननेमें कुशल होता है, जो देश, काल श्रौर मात्राके प्रमाणको जानता है, उसकी सिद्धि निश्चय ही होती है।

हारीत मुनि कहते हैं—जो वैद्य रोगको विना जाने क्रिया— चिकित्साका आरम्भ कर देता है, वह विधान और शास्त्रका जानने-चाला होनेपर भी, सिद्धि प्राप्त नहीं करता ।

निदान श्रौर रोग, श्रौषिधयोके गुण श्रौर दोष—इनको सममकर, जो वैद्य चिकित्सा करता है, उसकी सिद्धि शीघ्र होती है।

सबसे पहले वैद्यको रोग श्रीर रोगके साध्यासाध्यत्वको जानना चाहिये। इनके जान लेनेके बाद चिकित्सा करनी चाहिये।

### रोग-परीचा किस तरह होती है ?

किसीने रोग-परीचा करनेकी कोई तरकीव लिखी है, किसीने कोई, पर घूम-घामकर सबका मतलब एक ही है। प्रत्येक आचार्यका मत जाननेसे जानकारी जियादा बढ़ती है, कठिनाइयाँ हल हो जाती है, इसलिये हम नीचे तीन-चार ऋषियोका मत लिखते हैं:—

"चरक" मे लिखा है.—

त्रिविध खलु रोगविशेष ज्ञानं भवति । तद्यथा त्र्यारोपदेशः प्रत्यत्त्रमनुमानञ्चोति ॥

श्राप्तोपदेश, प्रत्यज्ञ श्रोर श्रनुमान, — इन तीन प्रकारके उपायोसे श्रलग-श्रलग रोगोका ज्ञान होता है। हारीतने कहा है-

दर्शन स्पर्शन प्रश्नै रोगज्ञानं त्रिधामतम् । मुखाच्चिदर्शनात् स्पर्शाच्छीतादि प्रश्नतः परम् ॥

देखने, छूने और पूछने, इन तीन उपायोसे रोगका ज्ञान होता है। मुँह और ऑखोके देखनेसे, गर्म और ठण्डा छूकर जाननेसे और रोगीसे रोगकी वाते पूछनेसे रोगका ज्ञान होता है।

धन्वन्तरिजी सुश्रुतसे कहते हैः—

•••••श्रातुर यहमभिगम्योपविश्यातुरमभि पश्येत् स्पृशेत् पृच्छेच, त्रिभिरेतिर्वज्ञानोपार्य रोगाः

" वहुतसे आ चार्यों का यह मत है कि, रोगी के घर जा कर वैद्य वैंठे, रोगी को देखे, हाथ में छुए और रोग का हाल पृष्ठे। इन तीन उपायों से रोग का ज्ञान हो जाता है, परन्तु मेरे मतमें यह बात ठी क नहीं है। वह कहते है, मेरी रायमे—

पडाविधोाहि रोगाणां विज्ञानोपायः। तद्यधा पंचाभैः श्रोत्रादिभिः प्रश्नेनचोते॥

रोगोक जाननेके छै उपाय हैं। कान, नाक, जीभ, श्रॉख श्रौर त्वचा (चमड़ा),—इन पॉच इन्द्रियो तथा पृछनेसे रोगोका जान होता है।

"वाग्भट्टजी" कहते है—

दर्शनस्पर्शन प्रश्नेः परीच्चेताथ रोगिणाम । रोगं निदान प्रायुप लच्चणोपश्चाप्तिभिः॥

वैद्य देखने, छूने श्रार पूछनेसे रोगियोकी परीचा करे तथा निदान, पूर्वरूप,रूप, उपशय श्रोर सम्प्राप्तिसे रोगोकी परीचा करे।

पाठक । देख लिया सबका मत । निदान-पंचकसे रोग जाननेकी विधिको हम विस्तार-पूर्वक अभी पीछे ही लिख आये है। यहाँ हम ''चरक'' और ''सुश्रुत''में लिखी हुई तरकी बोसे रोग-परी ज्ञाको अच्छी तरह सममाते हैं। ''सुश्रुत''में लिखी हुई छै अकारकी परी ज्ञायें,

"चरक"में लिखे हुए अनुमान और प्रत्यत्तके अन्तर्गत है और "चरक" के आप्तोपदेशके अन्तर्गत निटान-पञ्जक है।

"माधव-निदान"मे लिखा हैः— निदानं पूर्वरूपाणि रूपारयुपश्यस्तथा । सम्प्राप्तिश्चोति विज्ञान रोगाणा पञ्चधा स्मृतम् ॥

निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय श्रौर सम्प्राप्ति—इन पाँचोके द्वारा रोगोका ज्ञान होता है।

वस, इस "निदान-पञ्चक" को ही आप "आप्तोपदेश" अर्थात् त्रिकालज्ञ महात्माओका उपदेश समिक्षये। इन पॉचोसे रोगोका ज्ञान हो सकता है, मगर प्रत्यच्च और अनुमानकी सहायता बिना कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता।

हम शास्त्रोपदेशसे जानते है कि ज्वरमे शरीर तपने लगता है, मगर बिना शरीरको छूए, हमे शरीरके गरम होनेका निश्चय कैसे हो सकता है ? हम जानते हैं कि पीलियेमे रोगीके नेत्र-नखादि पीले हो जाते है, किन्तु विना अॉखोसे देखे, हमे कैसे माल्म हो सकता है कि रोगीके नेत्र, नख, मूत्र प्रभृति पीले हो गये हैं ? हम शास्त्रोपदेशसे जानते है कि, अमुक रोगमे आँतें गूँ जती है, मगर विना कानोसे सुने हमें पक्का निश्चय कैसे हो सकता है ? हम शास्त्र पढ़नेसे जानते है कि, चेचक अथवा मोती-ज्वरेमे रोगीके शरीरमे एक प्रकारकी बदवू त्राया करती है, पर बिना नाकसे सूघे हमे इस बातका पका निश्चय कैसे हो सकता है ? हम जानते है कि, रक्तपित्त-रोगमे रोगीका रक्त अशुद्ध हो जाता है। रोगीका . खून खराब हुआ है या नहीं, इसका निश्चयतभी हो, जब हम जीभसे चलकर देखें। वैद्य ऐसा कर नहीं सकता, इसलिये सन्देह होनेपर रोगीका खून कठवों या कुत्तोके त्रागे डाला जाता है। त्रगर कुत्ते या कव्वे उस खूनको पी जाते है, तो .खून शुद्ध समभा जाता है, यदि नहीं पीते है, तो अशुद्ध समभा जाता है। यहाँ हमे अपनी नहीं तो कुत्तों और कव्वोकी जीभसे

काम लेना ही पड़ा। इस तरह कान, श्रॉख, नाक, जीभ श्रौर त्वचा, इन पॉचो इन्द्रियोसे काम लेना पड़ता है।

श्रव रहा "पूछना"। ज्वरमे रोगीके मुखका स्वाद कड़वा या फीका हो जाता है। इस वातको हम शास्त्रज्ञान होनेसे जानते तो है, मगर श्रमुक रोगीके मुखका स्वाद कैसा है ? उसे भूख लगती है या नहीं ? इन वातोका हमें रोगीसे पूछे विना कैसे ज्ञान हो सकता है.? मतलब यह है कि, रोगका प्रत्यच्च ज्ञान प्राप्त करनेके लिये हमें पाँचो इन्द्रियोसे काम लेना होता है श्रीर जिस विषयका ज्ञान हमे हमारी पाँचो इन्द्रियोसे नहीं हो सकता, उसका ज्ञान पूछने या प्रश्न करनेसे होता है। "सुश्रुत"में रोग जाननेके यही छै उपाय लिखे हैं।

एक तरहसे तो हम इन छहोको ऊपर समका चुके है, किन्तु दूसरे तौरपर फिर समकाते हैं, जिससे मन्दवृद्धि भी आसानीसे इस जरूरी विषयको समक जायँ।

#### १--कानं।

कानोसे सुनकर ही हम जान सकते हैं कि, रोगीको डकारें आ रही है, ऑतोमे वायु गड़गड़ शब्द कर रहा है, रोगी आन-तान वक रहा है, कएठमे घरघर-घरघर कफ वोल रहा है और स्वर भङ्ग हो गया है इत्यादि।

#### २--नाक।

नाकसे ही हमे दुर्गन्य श्रीर सुगन्यका ज्ञान होता है। नाकसे सूँ यते हैं, तब मालूम होता है कि, रोगीके शरीरमें एक श्रपूर्व्व सुगन्ध या दुर्गन्ध श्रा रही है। यह गन्ध श्रिष्ट-सूचक है या स्वाभाविक है। इसके जाननेके लिये श्रथवा जरुमोकी वद्यू वगैरः जाननेके लिये नाकसे ही काम लेना होता है।

#### ३-जीम।

जीभसे रक्त-िपत्तके रोगीके रुधिरका हाल तथा प्रमेह-रोगीके पेशाव-का हाल माल्म होता है। रक्तिपत्तवालेके रक्तको यदि कव्वे या कुत्ते न चाटे, तो निश्चय ही खराब है, ऐसा।सममते हैं। मधु-मेहीके पेशावपर चीटियाँ लगें, तो पेशाब मीठा है, ऐसा समभते है। ऐसे-ऐसे रोगोमें जिह्वासे ही रोगका ज्ञान होता है।

#### ४—श्रॉख।

श्राँखोसे देखनेपर ही माल्म होता है कि, रोगीका शरीर मोटा है या दुवला है, श्राकृति श्रच्छी है या वुरी, सूजन मुखपर है या पैरोप्र, श्रॉखे भीतर घुस गई है या नहीं, श्रॉखे सफेट है या पीली, शरीरका रङ्ग कैसा है, नाकका वॉसा मोटा हो गया है या सूख गया है। इत्यादि।

#### ५--त्वचा।

त्वचा या चमडेसे छूकर ही हम जानते है कि, रोगीका वदन गर्भ है या ठण्डा, शरीर चिकना हे या खरदरा, कड़ा है या नर्म, सूजन शीतल है या गर्म इत्यादि।

#### ६-प्रश्न।

प्रश्न करने या पूछनेसे ही मालूम होता है कि, मुँहका जायका कैसा है ? भूख लगती है या नहीं ? कहाँ दर्द होता है ? पेटमे दर्द भोजन पचनेके बाद या पचते समय अथवा खाते ही होता है ? चार-पाईसे उठकर पाखाने तक जा सकते हो या नहीं ? मासिक-धर्म ठीक होता है या नहीं ? पाखाना साफ होता है या नहीं ? कितने दिनोसं रोग है ? इत्यादि।

#### अनुमान ।

"सुश्रुत"मे कही हुई छहो रोग जाननेकी तरकीवे ऊपर वता चुके। अव रहा "चरक"का अनुमान, उसे भी समिभये।

युक्ति सापेत्त तर्कको "श्रनुमान" कहते है, श्रथवा तर्क-वितर्क द्वारा श्रक्तके जोरसे जो अन्दाज लगाया जाता है, उसे "श्रनुमान" कहते है। रोगीके शरीरके रसका स्वाद इन्द्रियोका विषय है, तो भी उसका पता श्रनुमानसे ही लगाया जाता है, क्योंकि रसका ज्ञान प्रत्यत्त कटापि नहीं हो सकता। शरीरपर जूएँ चलती देखकर श्रक्लसे समम लिया जाता है कि, शरीरका रस बिगड़ गया है। स्नान करने या चन्दन लगानेपर भी मिक्खयोको शरीरपर वैठते देखकर अनुमान कर लिया जाता है कि, शरीरका रस मीठा हो गया है, इसलिये यह अरिष्ट-सूचक है, प्राणी मर जायगा। पेशावपर चीटियोको लगते देख-कर मधुमेह होनेका अनुमान कर लिया जाता है। आकाशमें वाटल देखकर वर्ण होनेका अनुमान कर लिया जाता है।

ये नीचे लिखे हुए विषय और अन्यान्य विषय, अनुमान द्वारा, परीचा करनेसे जाने जाते है—परिपाक-शिक्तसे जठराग्निका, परिश्रमसे वलका, मूर्खतासे मोहका, दूसरेको सतानेसे क्रोधका, दीनतासे शोकका, प्रसन्नतासे हर्षका, सन्तोपसे प्रीतिका, दुःखसे भयका, अविपादसे धीरजका, उत्साहसे पराक्रमका, सङ्कोचसे लज्जाका, विनयसे शीलका, मनके चलायमान न होनेसे विज्ञानका, उपशय और अनुपशयसे छिपे लच्चणींवाले रोगोका, अरिष्ट-चिह्नोसे आयु-चयका और शुभकर्मीमे मन लगानेसे होनेवाले मङ्गलका अनुमान किया जाता है।

### हिन्दी भगवद् गीता।

हिन्दू-सन्तानके लिए ''गीता' पदना, समझना श्रीर तदनुमार चलना जितना ज़रूरी है उतना श्रीर कुछ भी नहीं। यद्यपि गीताके श्रव तक श्रनेकों हिन्दी-श्रनुवाद हो चुके हैं, पर एक भी ऐसा नहीं, जिसे पहकर थोडी हिन्दी जाननेवाले भी उसका मतलय समझ सके, इसीसे हमारे यहाँ ''गीता'' का सरता श्रीर शुद्ध श्रनुवाद किया गया। ईश्वर-कृपामे हमारे यहाँका श्रनुवाद भारतके सुशिचित, श्रव्पशिचित, श्रेष्ठपृट श्रीर श्रयहर श्रेष्ठपृट, थोडी-सी हिन्दीमात्र जाननेवाले वालक श्रीर स्त्री सभीने पसन्द किया श्रीर सुक्तकएठमे सराहना की है।

इस अनुवादमें सचमुच ही यह बड़ी खूबी है, कि इसे थोडी-से-थोडी हिन्दी जाननेवाला बालक और स्त्रियों तक समम लेती हैं। वजह यह है कि, इसकी भाषा नितान्त सरल और बोलचालकी है। इसमे पहले मूल रलोक, उसके नीचे-उसका अर्थ, अर्थके नीचे व्याख्या और पेजके अन्तमे जावजा फुट-नोट हैं। हरेक गीता-प्रेमीको यह गीता पदकर अपना लोक-परलोक साधन करना चाहिये। इसमे प्राय. ४०० + ८० सफ़े हैं। दाम सजिहदका ३॥।) और अजिल्दका ३) है।



गदाकान्तस्य देहस्य स्थानान्यष्टौ परीचयेत् । नाडी मूत्र मल जिह्वां शब्द स्पर्श दृगाञ्चतिम् ॥

TO BY THE OWNER OF THE OWNER OF

रोगीके शरीरके आठ स्थानोकी परीचा करनी चाहियेः— (१) नाड़ी, (२) मूत्र, (३) मल, (४) जिह्वा, (४) शब्द, (६) स्पर्श, (७) नेत्र और (८) आकृति ।

्ट्राच्या | व्यव्याद्या | व्यव्याद्या | व्यव्याद्या | व्यव्याद्या | व्यव्याद्या |

यद्यपि चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट और हारीत-संहिता प्रभृति ऋपि-मुनि-प्रणीत प्रनथोमे कहीं भी नाड़ी-परीचाका जिक्र नहीं है, तो भी आजकल इसकी ऐसी चाल हो गई है कि, जिस रोगीको देखिये वहीं वैद्यके सामने पहले अपना हाथ कर देता है। यदि वैद्य महाशय नाड़ी-ज्ञानमे कुछ समभते है, रोगीके रोगका हाल नाडी देखकर वता देते है, तब तो रोगीकी श्रद्धा वैद्य महाशयमे हो जाती है, और यदि वे नाड़ी छूकर कुछ न बता सकें, तो रोगी उनको वैद्य नहीं समभता। इसलिये प्रत्येक वैद्यको कुछ न कुछ नाडी-परीचा अवश्य सीखनी चाहिये।

नाड़ी-परीचासे वात, पित्त और कफ यानी सर्दी, गर्मी तथा साध्य-श्रसाव्यका ज्ञान होता है, मगर इससे सारे ही रोगोंका ज्ञान हो जाय, यह मिध्या वात है। हॉ, नाड़ो-ज्ञानवालेको रोगीकी मृत्युकी अवधि खूब अच्छी तरह माल्स हो जाती है। यूनानी इलाज करने-वाले हकीम लोग भी नाड़ी यानी नब्ज देखा करते हैं। नाड़ी-ज्ञान पूर्ण होनेपर भी, केवल नाड़ी-परीचापर निर्भर रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि इस परीचामें भूल हो गई, तो रोगीके प्राणनाशकी सम्भावना हो जायगी।

इसिलये पहले "निदान-पञ्चक" से रोगकी परीचा करके नाड़ी-परीचा करनी चाहिये। आप्तोपदेश, प्रत्यच्न श्रौर श्रनुमान द्वारा रोगका झान हो जानेपर, यदि इनमे कोई भूल होगी तो नाडीसे माल्म हो जायगी और यदि नाड़ी-परीचामें कोई भूल होगी, तो उक्त तीन तरहकी परीचाश्रोसे माल्म हो जायगी। इसीलिये "वैद्यविनोद" मे कहा है:—

### रोगज्ञानाय कर्त्तव्यं नाडीमृत्रपरीच्याम् ॥

रोगके जाननेक ितये वैद्य नाड़ी और मूत्रकी परी जा करे। "वैद्य-विनोदण के कर्ताका यह आशय है, कि निदान आदि पाँच प्रकारसे रोगका जान होनेपर, वैद्य नाड़ी और मूत्र-परी जा करे, क्यों कि उन्होंने "निदान-पञ्चक" जिखकर पीछे इसी ढॅगसे इसको जिखा है। "योग-चिन्तामणि" के जेखकने जिखा है:—

> नाड्यामूत्रस्य जिह्नाया, लच्चण यो न विंदते । मारयत्याशु वे जन्तून स वैद्यो न यशो लभेत् ॥

जो वैद्य नाडी, मूत्र श्रौर जीभकी परीचा नहीं जानता, वह मनुष्योका तत्काल नाश करता है, ऐसे वैद्यको यश नहीं मिलता।

# स्त्रीके वाएँ और पुरुषके दाहिने हाथकी नाड़ी देखी जाती है।

स्त्रियोकी बाये हाथकी नाड़ी और पुरुषोके दाहिने हाथकी नाड़ी देखनी चाहिये। इसका कारण यह है कि, स्त्रियोकी नाभिमे कूर्म नाड़ीका मुख ऊपर और पुरुपकी का नीचे है। इसीसे स्त्रियोकी बाये हाथकी और पुरुषोके दाहिने हाथकी नाड़ी द्वारा शरीरमे दुःख-सुखका ज्ञान होता है।

#### नाड़ो देखनेमें नियम।

सोते हुएकी, कसरत करकं आये हुएकी, तेल मर्दन कराकर चुका हो उसकी, भूखेकी, प्यासेकी, आगके सामनेसे उठा हो उसकी, भोजन• पर वैठता हो उसकी, भोजन करके चुका हो उसकी, धूपमेसे आया हो उसकी, अथवा किसी प्रकारकी मिहनत करके चुका हो उसकी, नाड़ी न देखनी चाहिये। यदि इन नियमोके विकद्व नाडी देखी जाती है, तो रोगका ठीक हाल मालूम नहीं होता।

तीन वार नाड़ीपर हाथ रख-रखकर वैद्य छोड़ है, यानी तीन वार नाड़ी देखनी चाहिये, तव रोगका पक्का निश्चय करना चाहिये।

### नाड़ीसे क्या-क्या मालूम होता है ?

वात, पित्त, कफ, द्रन्द्ज, त्रिदोष, सन्निपात और साध्य-श्रसाव्य ये सव नाड़ीसे मालूम होते हैं।

### कहाँ-कहाँकी नाड़ियाँ देखी जाती हैं?

स्त्रिके वाये हाथकी और पुरुषके वाहिने हाथकी नाड़ी देखी जाती है, किन्तु जब रोगी मरणासन्न होता है, हाथकी नाड़ी हाथ नहीं स्त्राती या उससे साफ पता नहीं चलता, तब पैरोके टखने, नाक, कएठ, तथा लिगेन्द्रियकी नाडी भी देखी जाती है।

### नाड़ी देखनेकी रीति।

वैद्य और रोगीको नाड़ी देखते और दिखाते समय किस तरह वैठना-उठना प्रभृति काम करने चाहियें, इस विषयमे भी "योग-चिन्तामणि"मे लिखा हैं:—

> स्थिरचितः प्रसन्नात्मा मनसा च विशारदाः । स्पृशेदंगुलिभिनीडीं जानीयाद दान्निण करे ॥

### त्यक्तम्त्रपुरीषस्य सुखासीनस्य रोगिर्णः । श्रन्तजानुकरस्यापि सम्यक् नाडीं परीचयेत् ॥

वैद्य स्थिरचित्त और प्रसन्न होकर, तीन अँगुलियोसे वाहिने हाथकी नाड़ी देखे।

जो रोगी मल-मूत्र त्याग कर चुका हो, सुखसे वैठा हो, दोनो जानुत्रोके बीचमे जिसने अपना हाथ रख रक्खा हो, उसकी नाड़ीको वैद्य श्रच्छी तरह देखे।

पक और पुस्तकमे लिखा है,—वैद्यको चाहिये कि, आप मलमूत्र आदि जरूरी कामोसे फारिंग होकर, चित्तको ठिकाने करके,
सुखसे अपने आसनपर बैठकर रोगीकी नाड़ी देखे। वैद्य यदि शौचादिकसे, निपटा हुआ न होगा, वैद्यका चित्त और कही होगा तथा
रोगी पाखाने पेशाबको रोके हुए होगा, अथवा भूखा-प्यासा, चलकर
आया हुआ, कसरतया मिहनत करके उठा होगा, तो हजार नाड़ी देखनेपर भी कुछ न मालूम होगा, क्योंकि नाड़ी योगका विषय है। यह
चित्तकी एकामता (Concentration of mind) चाहती है और भूखेप्यासे, थके हुए, आगके पाससे उठकर आये हुए रोगीकी नाड़ी विकृत
हो जाती है, यानी जो चाल होनी चाहिये, उससे विपरीत हो जाती है।

जबिक वैद्य और रोगी दोनो ऊपर लिखे हुए नियमानुसार हो, तब वैद्य अपने बाये हाथसे रोगीका पहुँचा या कलाई दबाकर, टाहिने हाथ-की तीन अँगुलियोसे, अँगूठेकी जडमे वायुकी नाड़ीको देखे, क्योंकि हाथके अँगूठेके नीचे धमनी नाड़ी जीवकी साची देनेवाली है। उसी धमनीकी चेष्टासे विद्वान्, मनुष्यके सुख-दुःखको जान जाते है। किसीने यह भी कहा है, दाहिने हाथकी तर्जनी, मध्यमा और अनामिका उँग-लियोको पहुँचेपर रखकर, बाये हाथसे रोगीके उसी हाथकी कुहनीकी नाडीको दवाना चाहिये। याट रखना चाहिये, पहुँचेने तर्जनीके नीचे वायुकी नाड़ी, उससे दूसरी पित्तकी और तीसरी कफकी नाड़ी है। होनहार रोगोकं जाननेके लिये स्वस्थ मनुष्यकी नाड़ी-परीचा करनी चाहिय । प्रथम पित्तकी, बीचमे कफकी श्रौर श्रन्तमे वादीकी नाडी चलती है। रावणकृत पुस्तकमे लिखा है:—

श्रादौ वातवहा नाडी मध्ये वहति पित्तला । श्रन्ते श्लेष्मविकारेण नाडिकेति त्रिधा मता ॥

श्रादिमे बातकी नाड़ी, वीचमे पित्तकी नाड़ी श्रौर श्रन्तमे कफकी नाड़ी—ये तीन प्रकारकी नाड़ी मानी गई है।

रोगीके वात अधिक हो, तो वैद्यकी तर्जनी अँगुलीके नीचे नाड़ी फड़कती है, पित्त अधिक हो, तो मध्यमा अँगुलीके नीचे, अगर कफ अधिक हो, तो अनामिकाके नीचे नाड़ी फड़कती है। अगर वात-पित्तका जोर हो, तो तर्जनी और मध्यमाके वीचमे, वात-कफका जोर हो, तो मध्यमा और अनामिकाके वीचमे नाड़ी फड़कती है। अगर सित्रपात हो, तो तीनो अँगुलियोकं नीचे नाड़ी मालूम होती है।

नोट—हाथकी नाडियोंका हाल जाननेके लिये, उधर दिये हुए चित्रमें हाथकी नाडियोंको देखो और समको।

#### नाड़ीकी चाल।

वातका कोप होनेसे नाड़ी जोक और सप्की चालसे चलती है।
पित्तका कोप होनेसे कुलिङ्ग, कठ्वा और मेडककी चालसे चलती है,
कफका कोप होनेसे नाड़ी हंस और कबूतरकी चालसे चलती है।
किसीने लिखा है—वायुके कोपसे नाड़ीकी चाल टेढ़ी होती है, पित्तकोपसे नाड़ी तेज चलती है और कफके कोपसे नाड़ी मन्दी चलती है।
किसीने लिखा है—वायुका जोर होनेसे टेढ़ी, पित्तका जोर होनेसे
चंचल और कफका जोर होनेसे स्थिर चालसे नाड़ी चलती है। अच्छी
तरहसे समक्तमे आ जानेके लिये हमने एक ही बात तीन तरह लिखी
है। तीनो बातोका आशय प्रायः एक ही है।

दो दोषोकी श्रधिकतामे श्रीर चाल हो जाती है। वात श्रीर पित्तका जोर होनेसे नाडी कभी सर्पकी-सी चालसे चलती है, कभी मेडककी चालसे, वायु श्रीर कफका जोर होनेसे नाड़ी कभी सर्पकी-सी श्रीर कभी हसकी-सी होती है। इस तरह पित्त श्रीर कफका कोप होनेसे नाड़ी कभी मेडककी तरह फुदक-फुदककर चलती है श्रीर कभी हंस या मारकी तरह धीरे-धीर कदम उठाती हुई चलती है।

## त्रिदोषकी नाड़ी।

तीनो दोषोकी अधिकता या जोर होनेपर नाड़ी लवा, तीतर और वटरकी-सी चालसे चलती है, अथवा यो समिभये कि वायुके कोपके कारण मर्पकी-सी चालसे, पित्त-कोपसे मेडककी-सी चालसे और कफके कोपसे हंसकी-सी चालसे चलती है। अगर पहले नाड़ी के छूते ही. नाड़ी की चाल सप्की-सी, उसके बाद मेडकबी-सी, उसके बाद कफकी-सी चाल मालूम हो, तो रोगको सा व्य सममना चाहिये। अगर इसके खिलाफ हो, यानी पहले सप्कीसी चाल, उसके बाद हंसकीसी चाल अथवा हंसकी चालके वाद मेंडककी-सी चाल हो, तो रोगको असाध्य सममना चाहिये।

कठकोड़ा पन्नी ठहर-ठहरकर वड़े जोरसे श्रपना मुँह काठपर दे दे मारता है, उसी तरह सित्रपातकी नाड़ी ठहर-ठहरकर ठाकर मारती हुई चलती है।

# ज्वरके पहले नाड़ीकी चाल।

ज्वरचढ़नेके पहले नाडी दोतीन वार मेडककी-सी चालसे चलती है। यदि वही चाल वारवार वनी रहे, तो सममना कि "दाह-ज्वर" होगा।

सित्रपात-ज्वर हानेके पहले, नाड़ी पहले तो बटेरकी तरह, पीछे तीतरकी तरह श्रीर श्रन्तमे वत्तखकी तरह चलती है।

## ज्वरमें नाड़ीकी चाल।

ज्वरका वेग होनेपर नाड़ी गरम और वेगवान होती है, यानी तेजीसे चलती है। किन्तु इस बातको भी याद रखना चाहिये कि, मैथुन कर चुकनेपर अथवा मैथुनकी रातके सवेरे तक और अत्यन्त भोजन कर लेनेपर भी नाड़ी गरम रहती है, लेकिन इसमे ज्वरकी-सी तेजी नहीं होती।

वातज्वरमें नाड़ी।

साधारणतया वातज्वरमे नाड़ीकी चाल वैसी-ही होती है, जैसी
कि वातकी श्रिधकतामे होती है, जिसके लच्चण ऊपर लिख आये
है। हॉ, गरमीमे जब वायु संचित होता है, भोजन पचनेके समय,
दोपहर या आधीरातको यदि वात-ज्वर होता है, तो नाड़ी धीमी-धीमी चलती है। वर्षा-कालमे जब वायुका कोप होता है, भोजन
पचनेके बाद और पिछली रातको जब वायुका समय होता है,
वात-ज्वरमे नाडी जल्टी-जल्दी चलती है।

#### वित्तज्वरमें नाड़ी।

पित्तज्वरमे नाडी मेडककी तरह उछल-उछलकर चलती है श्रीर वडी तेजीसे चलती है। किन्तु शरद्-ऋतु, भोजन पचनेके समय, दोपहर श्रीर श्राधीरातको (ये पित्तके समय है) नाड़ी इतनी तेजीसे चलती है कि, बयान नहीं कर सकते। ऐसा मालूम होता है, मानो नाडी मांसको चीरकर बाहर निकल श्रावेगी।

#### कफज्वरमें नाड़ी।

कफ क्वरमे नाड़ी पहले लिखी गई हं सकीसी चालसे चलती है। कफ का समय होनेपर यानी वसन्त, प्रातःकाल, सध्याके बाद तथा भोजन करते-करते कफ की नाड़ी उसी तरह हं सकीसी चालसे चलती है और छूनेसे ऐसी मालूम होती है, जैसी गरम पानीमे भीगी हुई रस्सी ठंडी जान पडती है।

#### वातकफ-ज्वर।

वातकफ-ज्वरमे नाड़ी मन्दी-मन्दी चलती है और किसी कदर गर्म रहती है। अगर इस ज्वरमे कफका अंश कम और वायुका अंश जियादा रहता है, तो नाड़ी रूखी और वरावर तेज चलती रहती है।

## वातिपत्त-ज्वर।

वातिपत्त-ज्वरमें नाडी चञ्चल, स्थूल श्रीर कठिन रहती है श्रीर भूम-भूमकर चलती-सी जान पड़ती है।

## पित्तकफ-ज्वर।

पित्तकफ-ज्वरमे नाड़ी नर्म चलती है, कभी अधिक ठएडी और कभी कम ठएडी और पतली रहती है।

# त्रिदोष-उवर।

त्रिरोपकी श्रधिकतामे नाड़ीकी जैसी चाल होती है, सन्निपात-ब्बरमें भी वैसी ही चाल रहती है। त्रिरोपके बुखारको सन्निपात-ब्बर कहते हैं। इस ब्बरमें मनुष्य बहुत जल्दी मरता है। कोई विरला ही भाग्यशाली बचता है।

त्रिदोपके बुखारमे, अगर तीसरे पहरके समय नाडीकी असली टेढी चाल, पीछे पित्तकी चक्रज चाल, इसके पीछे कफकी स्थिर चाल दीखे, तो रोगकों साध्य सममों, यदि इसके विरुद्ध दीखे, तो रोगकों श्रसाध्य सममों।

श्रगर नाड़ी की चाल कभी सृदम और कभी वे-मालूम, कभी इधर कभी उधर घूमती जान पड़े—अथवा अँगूठेके नीचे कभी नाड़ी चलती जान पड़े और कभी चलती ही न जान पड़े, गायब हो जाय, तो आप रोगको श्रसाध्य समम लो। किन्तु याद रक्खो, वोभा उठाने, इरने और रख़ करने या वेहोश होनेपर भी नाड़ीकी चाल ऐसी ही हो जानी है, मगर उस श्रवस्थामे गेगको श्रसाध्य मत सममना। सबसे श्रिधक इस बातका ध्यान रक्खा कि, जब तक नाड़ी श्रॅगूठेकी जड़से गायब न हो जाय, तब तक किसी रोगको भी श्रसाध्य मत समभो।

# श्रन्तर्गत-ज्वरमें नाड़ी।

शरीरके भीतर ज्वर होनेसे रोगीका शरीर छूनेमे शीतल मालूम होता है, किन्तु नाडी अत्यन्त गरम मालूम होती है।

#### मिश्रित।

कामातुरता, क्रोध, भारी चिन्ता और भयमे नाड़ी चीए चलती है। मन्दाग्निवाले और धातुचीएवालेकी नाड़ी मन्दी चलती है। रक्तकोपमे नाडी कुछ गरम और भरी-सी होती है।

श्रामके रोगोमे नाडी भारी होती है। जिनकी श्रग्नि दीप्त होती है, उनकी नाड़ी हलकी श्रौर ठीक चालपर जल्दी-जल्दी चलती है।

सुखी आदमीकी नाडी स्थिर चालसे चलती और बलवान होती है। भूखे आदमीकी नाडी चपल और अघायेकी स्थिर होती है।

हो दोपोका कोप होनेपर, नाड़ी कभी मन्दी चलती और कभी तेजीसे चलती है। ऐसे मौकेपर नाड़ीके वेगसे, वारीकीसे विचार करके, कुपित हुए होनो दोषोका पता लगाना चाहिये।

अंगूठेसे ऊपरकी नाड़ी यदि समान चालसे चले, तो समभा लो कि, नाडीमे कोई दोष नहीं है।

ज्वर चढ़नेके समय नाड़ी गरम और तेज चलती है। भय, क्रोध, चिन्ता और घबराहटमें भी गरम और तेज चलती है।

कफ और प्रदर-रोगमें नाड़ी स्थिर होती है। श्रजीर्ण-रोगमें नाड़ी कठिन और भारी हो जाती है।

भूख लगनेपर नाड़ी प्रसन्न, हलकी और जल्दी चलनेवाली होती है। प्रमेह, ववासीर, मल-वृद्धि और अजीर्णमें नाड़ी जल्दी-जल्दी चलती है। गर्भवती होनेपर नाड़ी भारी श्रीर वादीको लिये हुए होती है।

वात ज्वरमें नाडी टेढी और चपलता-पूर्वक चलती है और छूनेसे शीतल माल्म होती है, किन्तु पित्त-ज्वरमें सीधी, लम्बी और जल्बी-जल्दी टोड़ती चलती है।

श्रगर नाडी देखनेके समय पहले मन्दी मालूम हो, पीछे धीरे-धीरे प्रचंड वेगसे चलने लगे, तो समभ लो कि, जाडेका बुखार या कम्प• ज्वर होगा। ऐसी नाडीमें इकतरा, तिजारी या चोथैया ज्वर श्राता है। भूत प्रेतकी वाधा या इकतरामें नाडीका चलना मालूम नहीं होता।

सोते हुए आदमीकी नाडी जोरसे फड़कती है।

रक्षित्त-रोगमे नाडी मन्दी, कठिन श्रीर सीधी चलती है।

कफ खाँसीमें नाड़ी स्थिर श्रोर मन्दी चलती है, किन्तु श्वास-रोगमे नाडीकी चाल तेज हो जाती है।

राजयदमा रोगर्मे नाडीकी चाल हाथीकी चालके समान हो जाती है। नशेवालेकी नाड़ी कठिनताके साथ सूद्म गतिसे चलती है श्रीर चारो श्रोरसे भारी मालूम होती है।

ववासीरमे नाड़ी स्थिर श्रीर मन्दी तथा कभी टेढ़ी श्रीर कभी सीधी चलती है।

श्रतिसार-रोगमे नाडी ऐसी मन्दी हो जाती है, जैसे ठएडके मौसम-मे जींक हो जाती है।

मूत्राघातमें नाडी वारम्बार दृटती हुई फड़कती है।

पाण्डु या पीलियेमे नाड़ी चंचल और तीच्ए हो जाती है। कभी जान पडती है और कभी नहीं जान पडती।

कोढ़में नाडी कठिन चलती है। उसकी चाल भी एक नहीं रहती, कभी चलती है कभी नहीं।

## श्रसाध्य नाड़ी।

रोग श्रसाध्य होनेपर कभी नाडी मन्द, कभी तेज श्रीर कभी चलते-चलते खिएडत होकर यानी दूटकर चलने लगती है, यानी कभी सूदम, कभी स्थूल, इस तरह घड़ी-घंडीमे चाल बटलकर चलने लगती है।

श्रसाव्य नाड़ी चमडेके अपरसे दीखने लगती है। नाडीकी चाल श्रत्यन्त चंचल हो जाती है श्रौर कुछ दबी-सी रहती है। हाथमे श्राती है श्रोर विछल जाती है श्रौर श्रत्यन्त चचल हो जाती है।

जो नाडी ठहर-ठहरकर चलती है, यानी चलती है, ठहर जाती है श्रौर फिर चलती है, वह प्राणनाशक होती है। श्रित शीतल श्रौर श्रत्यन्त इं।ण नाड़ी भी प्राणनाश करतो है।

जिस रोगीकी नाड़ी बहुत ही सूच्म श्रोर वहुत ही शीतल होगी, बह किसी तरह न जीवेगा।

जिस रोगीकी नाडी कभी कैसी और कभी कैसी चलती है और त्रिवाप-युक्त होती है, वह शीव्र ही भर जाता है।

जो नाडी रुक-रुककर चलती है, वह प्राण नाश करती है। इसी तरह जो एकदमसे तेज हो जाती है श्रथवा एकदमसे शीतल हो जाती है, वह निश्चय ही प्राण नाश करती है।

रोगी प्रलाप करता हो, आनतान बकता हो, प्रलापके शेषमे नाडी शीव्रगतिसे चलती हो, दोपहरको या सन्ध्या-समय आगके समान स्वर हो जाय, तो वह रोगी दिन-भर जीवे, दूसरे दिन तो अवश्य ही मर जाय।

जिसकी नाड़ी स्थिर हो और मुँहमे विजलीकी-सी दमक दीखे, वह एक दिन जीवे, दूसरे दिन मर जावे।

सन्निपातमे जिसकी नाडी मन्दी-मन्दी, टेढ़ी-मेढी, घवराहट लिये, कॉपती हुई चालसे रुक-रुककर चले, कभी नाड़ीका फड़- कना माल्म ही न हो, नष्ट हो जाय या जो अपने असल मुकामसे हट जाय, टेखनेवालेकी अँगुलियोको न माल्म पड़े और फिर जरा देरमे ठिकानेपर आ जाय या माल्म पड़ने लगे—ऐसे लच्चणवाली नाड़ी सिल्पात-रोगीको मार डालती है।

कलाईके अगले भागमें नाडी तेजीसे चले, कभी शीतल हो जाय, चिपचिपा पसीना आवे, ऐसी नाडी सात दिनमें रोगीको मार देती है।

शरीर शीतल हो, मुँहसे सॉस चले, नाडी श्रत्यन्त गरम हो श्रीर तेजीसे चले, तो रोगी पन्द्रह दिनमें मरे।

जव नाडी रुक्-म्ककर चलने लगे, श्रथवा एकदमसे ऐसी हतवंग हो जाय कि, उसका फड़कना माल्म ही न पड़े, ता रोगीका एक दिनमे मरा समभो।

श्रगर नाडी कभी मन्दी चले श्रोर कभी ज़ोरसे चले, तो उसे टो टोपांवाली समभो। श्रगर दो टोपोवाली नाडी भी श्रपने स्थानसं श्रष्ट हो जाय, यानी कभी कहीं श्रोर कभी कही जा चले, तो समभक लो कि रोगी मर जायगा।

यदि किसीकी नाड़ी थोड़ी देर तेज चलकर फिर धीमी हो जाय, तथा शरीरमें शोथ न हो, तो उस रोगीकी मृत्यु सातवे या आठवें दिन समभना।

जिसकी नार्डी श्रॅगूठेकी जडसे या श्रपने स्थानसे श्राधे जो-भर हट जाय, तो उसकी मृत्यु तीन दिनमे हो।

सित्रपात-ज्वरमे जिस का शरीर वहुत गरम हो, पर नाड़ी श्रत्यन्त शीतल हो, तो उसकी मृत्यु तीन दिन बाट सममनी ।

श्रगर नाडी भी चाल भौरें ने तरह हो, यानी दो-तीन बार बहुत तेज, चलकर, फिर थोडी देरको गायब हो जाय, फिर उसी तरह तेज चलने लगे। यदि बारबार ऐसा जान पड़े, तो कह दो कि रोगी एक दिनमें मरेगा। किसी रोगीके हृदयमे जलन हो श्रौर उसकी नाड़ी श्रपने स्थान— श्रॅगूठेके मूल—से खिसककर थोडी-थोड़ी देरमे चलती हो, तो जब तक हृदयमे जलन है तभी तक जीवन है। जलनकी शान्ति होते-होते ही रोगी मर जायगा।

# मरे हुएके चिह्न।

नसो और नाडियोका फड़कना वन्द हो जाय, इन्द्रियोका हिलना-जुलना, देखना-भालना, सुनना प्रमृति वन्द हो जाय, सारा वदन शीतल हो जाय, सब रोग शान्त हो जाय, चिन्ता और मानसिक विकारोंके रास्ते सूने हो जाय, होश विल्कुल न हो, चन्द्र और सूर्य न्वर अपने गुणोसे रहित हो जाय—होनो नथनोसे हवाका आना-जाना वन्द्र हो जाय—ऐसी हालत होनेसे समम लो कि, मृत्यु हो चुकी ।

# नाड़ी देखना सीखनेकी तरकीव।

नाड़ी देखनेका काम महा कठिन है। यह गुरुके शिष्यको पास विठाकर वताने, रोगीको नाड़ी अपने सामने दिखाने, भूल हो तो उसको वताने अथवा अध्यासीके हर किसी रोगीकी नाड़ी देखने और पुग्तकसे मिला-मिलाकर अध्यास वढ़ानेसे आ सकती है, अध्यास वड़ी चींज है। अध्याससे विना गुरु और विना पुस्तकके भी नाडी-ज्ञान हो सकता है। मगर सैकड़ो-हज़ारों रोगियोंकी नाड़ी देखनी होगी और बुद्धि लड़ानी होगी। अगर गुरु मिल जायगा, तो वहुत ही जटही ज्ञान हो सकेगा और जरा भी तकलीफ न होगी। जहाँ तक हो सके, नाड़ी-परीचा सीखनेको गुरु तलाश करना चाहिए। मगर नाड़ीका पूरा ज्ञान रखनेवाले वेच आजकल भारतमे कहीं-कहीं और बहुत थोड़े है। यों तो रोगीके दिलमे विश्वास जमानेको सभी नाड़ी पकड़ लेते है।

# डाक्टरोंकी नाड़ी-परीचा।

डाक्टर लोगो हो नार्डाका ज्ञान नहीं होता। वे लोग नार्डाको छूते तो हैं, मगर वह ढोगमात्र है। एक सेकएडमे खाली हाथसे नार्डाके छू देनेसे कोई वात मालूम नहीं हो सकती। डाक्टरीमें नार्ड़ाको "पल्स" कहते है। अगर डाक्टर नाड़ी देखे, तो खाली सर्टी-गरमीकी जियानती अथवा मर्टी-गरमीकी कमी मालूम कर सकता है। डाक्टर लोग घडी सामने रखकर, नार्डीपर हाथ रखकर नाड़ीके फड़कनेको गिनते है। उनके यहाँ इसका एक हिसाव है। यह हिमाव वेद्योको भी जानना चाहिये, क्योंकि यह सहज काम है श्रोर इसमें भूल नहीं हो सकती। उन्नके कम-जियान होनेके साथ एक मिनिटपर इमका हिसाव है।

न्यस्थ मनुष्यकी नाड़ी १ मिनिटमे ६० से ७४ वार और किसी-किमी स्वस्थकी नाडी १ मिनिटमे ४० वार चलती है तथा किसी न्यम्थकी नाडी १ मिनिटमे ६० वार भी चलती है।

| पेटके भीतरके बच्चेकी नाडी | 8 | मिनिटमे | ११         | 0   | वार |
|---------------------------|---|---------|------------|-----|-----|
| जमीनपर गिरे वालककी        | 8 | 73      | १४० से     | १३० | वार |
| एक सालकी उम्र तक          | ę | 39      | १३० से     | ११४ | वार |
| दा सालकी उम्र तक          | ? | 33      | ११५ से     | १०० | वार |
| तीन सालकी उम्र तक         | ? | 27      | १०० से     | 33  | वार |
| मान सालकी उम्र तक         | १ | ,,      | ६० से      | EX  | वार |
| सातसे चौदह् वर्ष तक       | ? | 19      | ८४ से      | 50  | वार |
| चोटहमे तीम वर्ष तक        | 8 | 33      | <b>40</b>  |     | वार |
| सीमसे ४० वर्ष तक          | ? | 37      | <b>ሪ</b> ሂ |     | वार |
| पचासमे ५० वर्ष तक         | Ł | 15      | ६०         |     | वार |

ज्यो-ज्यो उम्र श्रविक होती जाती है, नाड़ीका फड़कना कम होता जाता है। हालके जन्मे वालककी नाड़ी १४० से १३० वार तक फड़कती है। जवान और अधेडकी नाड़ी केवल में वार और अस्सी वर्षके बूढेकी ६० वार ही फड़कती है। किसी-किसीने बूढेकी नाड़ी १ मिनिटमें ६४ से ४० वार तक भी लिखी है। यदि किसीकी नाड़ी उम्रके हिसावसे जितनी कम फड़के उतनी ही सर्वी समभो और जितनी जियादा फड़के उतनी ही गरमी समभो। सर्वी होनेसे नाड़ी कमती बार फड़कती है, गरमी होनेसे जियादा बार फड़कती है। जैसे एक जवानकी नाड़ी हमने देखी, वह एक मिनिटमें में वार फड़कती चाहिये, मगर वह ७० वार फड़की, तो समभ लो कि १० अंश सर्वी वढ़ी हुई है और ६० वार फड़की तो १० अंश गरमी वढ़ी हुई समभो।



श्राजकल थर्मामीटर नामक एक यन्त्र चला है। वह एक कॉचर्का नली-सी होती है। उसमे एक श्रोर पारा रहता है। उसके श्रागे छोटी-छोटी रेखाएँ श्रोर नम्बर लिखे रहते हैं। इस यन्त्रसे शरीरकी गरभी श्रोर सर्दीका बहुत ही ठीक पता लगता है। श्रगर थर्मामीटर विगड़ा हुश्रा न हो, तो कभी भूल नहीं हो सकती, युलार देखनेमें इससे बड़ी सच्ची सहायता मिलती है। डाक्टर तो इसे श्रपने जेवमें रखते ही है, प्रत्येक वैद्यकों भी इसे श्रपने पाकिटमें रखना चाहिय। (थर्मामीटरका चित्र अपर देखिये)

शारीरिक गरमीसे इसका पारा धीरे-बीरे ऊपरकी श्रोर, जिधर नम्बर श्रीर रेखाये लिखी है, चढ़ता है। इन रेखाश्रो श्रीर श्रङ्कोको श्रङ्गरेजीमें डिश्री कहते है। पारा जितनी डिश्री ऊँचा चढे, उतनी ही गरमी समभनी चाहिये।

इस यन्त्रको रोगीकी वगलमे इस तरह रखते हैं, जिससे पारेकी

तरफर्का नली वगलमे दवी रहती है, पारेका श्रंश वाहर नहीं रहता। पारेका श्रंश यदि वाहर रह नायगा, तो ठीक काम न होगा, इसलिए इसमें भूल करना ठीक नहीं।

पहले रोगीको करवट लेकर लिटाना चाहिए। पीछे नीचेकी वगलमे, लिधर पारा रहता है उधरमे थर्मामीटरको द्वा देना चाहिय। द्वानेसे पहले वगलका पसीना वगैरः कपड़ेसे पोछ देना चाहिय। श्रार मुँहमें थर्मामीटर लगाना हो, तो जीभके नीचे लगाना चाहिये। श्रीर मुँह वन्द करवा देना चाहिय।

कोई थर्मामीटर एक मिनिटमे चढ़ जाता है, कोई ३ मिनिटमे, कोई पॉच मिनिटमे और कोई इससे भी जियान मिनिटोमे चढ़ना है। मतलब यह है कि, जितनी मिनिटका थर्मामीटर हो, उतनी ही मिनिट तक बगल या मुँहमे रखना चाहिये, कम या जियान देर तक रखना ठीक नहीं है। जितनी मिनिटका थर्मामीटर होता है, उसपर जिखा रहता है और जो थर्मामीटर कमती-से-कमती मिनिटमे चढ़ जाता है, उसीका मृल्य जियान होता है। एक मिनिटमे चढ़ जानेवाला थर्मामीटर अच्छा होता है।

सवरे या शामको थर्मामाटर लगाना चाहिये। जरूरत होनेसे चाहे जब लगा सकते हो। सख्त बुखारोमे घएट-घएटे या हो-हो घएटों पर टेम्परेचर लेना चाहिये और एक कापीमें लिख लेना चाहिये, इससे चिकित्सामें बड़ा सुभीता होता है।

## तन्दुरुस्तीकी हालत।

में ताप या टेम्परंचर ६८ डिग्री, डेसीमल चार फॉरंनहींट और २६ सालसे कम उम्रवालका ताप ६६ डिग्री डेसीमल (दशमलव) ४ फॉरेनहीट होता है। धूपमें रहने या चलकर आने, अथवा आगके पाससे उठकर आने, कसरत करने या जीना चढ़कर आनेके वाद तत्काल थर्मामीटर लगाया जाय तो ६८ ४ या ६६ ४ डिग्रीसे भी

श्रिविक ताप या गरमी रहती हैं। दिनमें सोकर उठनेके बाद, श्रारामसे येठे रहने या लेटे रहनेके बाद, यदि तत्काल थर्मामीटर लगाया जाय तो मामूलसे कम गरमी नजर श्राती है। तन्दुरुस्त शरीरमें भी रातकों ताप कम रहता है, सबेरेसे बढ़ने लगता हैं श्रीर मध्याहकालमें जियादा हो जाता है। तन्दुरुस्त या स्वस्थ शरीरमें मामूली तोरसे ६५ दर्जे गरमी-सदीं रहती है। श्राप ६५ से ऊपर पारा चढ़े, तो श्राप उतनी ही गरमी बढ़ी समसे श्रीर श्राप ६५ डिग्रीसे कम हो जाय तो उतनी ही सदीं समसे। देखा गया हे, गरम मिजाजवालोंके तन्दुरुस्त रहनेकी हालतमें ६५॥ या ६६ डिग्री तक टेम्परेचर होता है। इससे जियादा होनेपर रोग समसा जाता है।

#### ज्वरमें टेम्परेचर।

| जुकामकी हरारतमे        | •••   | १०० डियो   |
|------------------------|-------|------------|
| मामूली स्वरमें "       | •••   | १०१॥ ,,    |
| तेज बुखारमे '          | • •   | १०४ ,,     |
| मारक ज्वरमे '          | •     | १०६॥ ,,    |
| श्रभिन्यास व्वरमें *   | 4 •   | १०६।१०७ ,, |
| राजयच्मा ( तपेदिक ) मे | • • • | १०२।१०३ "  |

ज्वरमें १०४ डिग्रीसे जियाटा ताप रहतेसे भय रहता है, १०६ से ऊपर होनेसे मृत्युकी श्राशङ्का पृरी पक्की हो जाती है श्रोर १०५ डिग्रीसे ऊपर ताप होनेसे रोगी श्रवश्य मर जाता है।

किसी इत्रर-युक्त रोगमे यदि ताप १०१ या १०४ डिग्री सटा रहे, तो आराम होनेकी सम्भावना सममो । यदि १०० या १०४ डिग्री ताप सदा बना रहे, तो रोगका आराम होना मुश्किल है । अगर १०६ या १०७ डिग्री रहे तो डर सममो, अगर १०६ या ११० डिग्री हो जाय तो मृत्यु निश्चय होगी ।

राजयस्मा रोगमे यकृत या लिवरमे घाव हो, तो ताप १०२ या

१०३ डिग्री रहता है, पर ज्यो-ज्यों घाव बढ़ता जाता है, त्यो-त्यो ताप भी बढ़ता जाता है।

रोग श्राराम हो रहा है श्रीर उधर ताप भी धीरे-धीरे घट रहा है, तो समभ लो कि, श्रव दुवारा रोगके लोट पडनेका भय नही है।

हैं जेमे, मोतके नजदीक होनेसे, ताप घटकर ७७ से ७६ डिग्री तक हो जाता है। नवीन ज्वर, विषम ज्वर, पुराने ज्ञयरोग श्रौर मीतके निकट होनेसे, ताप ६८ डिग्रीसे नीचेकी श्रोर चला जाता है।

# 

नाडी-परीक्षाके प्रधान होनेपर भी बहुतसे रोगोमे अन्यान्य परीक्षाओं विना भी काम नहीं चलता। जैसे, प्रमेह आदि रोगोमे मूत्र-परीक्षाकी, अतिसार, संग्रहणी और सिन्नपात प्रभृतिमे मल-परीक्षाकी, आमवातमे जिह्वा-परीक्षाकी, कण्ठ-रोगोमें शब्द-परीक्षाकी, वर्म-रोगोमे स्पर्श-परीक्षाकी, पीलिये और कामला प्रभृतिमे नेत्र-परीक्षाकी जरूरत होती है। प्रत्येक रोगमे जैसी परीक्षा होनी वाहिये, वैसी ही होनेसे रोग ठीक समक्षमे आता है। पहले हम मूत्र-परीक्षा लिखते हैं:—

यूनानी चिकित्सामं इसकी बहुत चाल है। हकीम लोग मूत्र-परीचाको "कारूरह देखना" कहते हैं। श्रव हमारे वंगसेन, वैद्य-विनोद, योगचिन्तामणि प्रमृति प्रन्थोमं भी मूत्र-परीचा लिखी है। "चरक-सुश्रुतादि"मे तो इसका जिक्र भी नहीं है। हमारी समममे इस तरहकी परीचा वैद्यकमे यूनानीसे श्राई मालूम होती है। ऐसे तो मल, मूत्र, जीभ श्रोर श्रांखके देखनेकी वात श्रोर भी सस्कृत-प्रन्थोमें लिखी है, पर ये तरकी वें नहीं है।

# मूत्र लेनेकी विधि।

वैद्य रोगीको चार घड़ीके सवेरे पलॅगसे उठाकर, कॉच या

कॉसीके बर्तनमे पेशाब करावे, किन्तु पहली धारको जमीनपर गिरवा दे और बीचकी धारको उक्त प्रकारके वर्तनोमेसे किसीमे ले, पिछेकी धार भी जमीनपर गिरा देनी चाहिये। मतलब यह कि, पहली और पिछली धार वैद्य कॉचकी शीशी याकॉसीके बर्तनमे न ले, केवल बीचकी धार ले। पीछे शीशी हो तो कागसे बन्द कर दे और चौड़ा वर्तन हो तो कपड़ेसे अच्छी तरह ढक दे, ताकि हवा न जा सके।

# परीचा करनेकी विधि।

सवेरे सूरज निकलनेपर, जब अच्छी तरहसे उजाला हो जाय, चॉदनी या धूपमे उस पेशावके वर्तनको रखकर, कपड़ा हटाकर मूत्रकी परीचा करे।

# मूत्रसे रोगोंकी पहचान।

अगर बादीका कोप होगा तो पेशाच पानीकी तरह साफ, रूखा और मिकदारमे जियादा होगा।

श्रगर पित्तका कोप होगा, तो पेशाब लाल या पीला होगा श्रौर मिकदारमे थोडा होगा।

अगर कफका कोप होगा, तो पेशाब सफोद, गाढ़ा और चिकना होगा। हो दोषोके कोपमे दो दोषोके और तीन दोषोके कोपमे तीनो दोषोके बच्च नजर आते है।

"वैद्य-विनोद"मे लिखा है,—वायुका कोप होनेसे पेशाब नीला, सफेद और किसी कदर पीला होगा, पित्तका कोप होनेसे पेशाब बहुत गर्म और बहुत पीला होगा और कफका कोप होनेसे पेशाब चिकना, सफेट और शीतल होगा। त्रिदोषमे पेशाब काला, गर्म, लाल और धूमिल रंगका होगा।

एक और वैद्यराज लिखते हैं,—वायुसे दूषित मूत्र चिकना, पीला, अथवा काला पीला अथवा अरुण होता है। पित्तसे दूषित मूत्र लाल और कफसे दूषित भागदार और गदला होता है।

ज्वरमे सफेद धारा, महाधारा श्रोर पीली धारा होती है। महाज्वरमे लाल धारा होती है। यदि काली धारा हो, तो रोगीकी मृत्यु समक्ती चाहिये। सन्निपातमे पेशावका रङ्ग काला होता है।

जलोदर-रोगमे पेशाब घीके दानोके समान होता है। श्रामवातमे पेशाव मॉठेके समान होता है।

श्रजीर्णमे पेशाबका रङ्ग सफेट श्रौर लाल होता है श्रथवा बकरीके पेशाव-जैसा होता है।

च्चरोगमे भी मूत्रकारङ्ग काला होता है। अगर च्चय-रोगमे पेशावका रङ्ग सफेट हो, तो अमाध्य समभना। व्वरकी अधिकतामे मूत्र लाल और स्वच्छ होता है। कभी-कभी धूऍके रंगका भी होता है।

पित्तन्वरमे पेशाव पीला, कफन्वरमे भागवार, वातन्वरमे काला स्त्रीर निरामन्वरमे ईखके रसके समान होता है।

प्रसूत-डोपमे पेशाव ऊपरसे पीला, नीचेसे काला श्रोर बुदबुढेकी तरहका होता है।

सन्निपातज्वरमे मूत्र काला श्रोर साफ निर्मल होता है।

पित्तोल्वण यानी पित्ताविक्य-सन्निपातमे पेशाव ऊपरसे पीला श्रीर नीचे लाल होता है।

रसाविक्य होनेसे पेशाव ईखके रसके समान होता है और ऑखें लाल-पीली होती है। रसाधिक्यमे लड्डन कराना लाभटायक है।

उदर-वृद्धि यानी त्राहारसे पेट वढ़नेकी दशामे पेशाव तेलके समान चिकना होता है।

रुधिर-कोपमे पेशाव ऊपरसे और नीचेसे लाल होता है।
रक्तवातमे पेशावका रङ्ग लाल होता है।
रक्तिपत्तमे पेशावका रङ्ग कसूमके रङ्गके समान होता है।
पित्तको अधिकतामे पेशावका रंग पीला और साफ होता है।
ज्वर प्रभृति रागोमें रसकी अधिकता होनेसे पेशाव ईख या गन्नेके
रसके समान होता है।

जोर्ण्डवरमे पेशाव वकरीके पेशाव-जैसा होता है।

मूत्रातिसार-रोगमें पेशाव मिकदारमें जियादा होता है। श्रगर उसे कुछ देर रखकर देखे, तो नीचे लाल रंगका होता है।

कफवातमे पेशाव कॉजी-जैसा होता है। कफिपत्तमे पाएडु श्रीर पीले रगका होता है।

मलकी अधिकता होनेसे पेशाब पीला और मिकटारमे जियादा होता है। खून-विकारमे पेशाब खूनके समान होता है।

बहुमूत्र-रोगमे पेशाव वारबार होता है। इस रोगमे पेशाव करते समय दर्व नहीं होता और पेशाव साफ, शीतल, गन्धहीन होता है।

सोजाकमे पेशाव ऐसा जल-जलकर होता है कि, रोगी रो उठता है। पेशावके नामसे जाडा चढ आता है। ऐसा मालूम होता है, मानो घावोपर नमक छिडका जाता है। बूँद-वूँद पेशाव होता है।

हैजेमे पेशाब बन्द हो जाता है। यह लच्चण खराब होता है।

घोर तेज सन्निपातमे प्रायः पेशाब काला हो जाता है। यह हालत खराब है।

वातज्वरमे केशर-जैसा पीला, पित्तज्वरमे साफ पीला श्रौर कफडवरमें सफेद श्रौर गाढ़ा पेशाब होता है।

सोम-रोगर्मे शरीरकी धातुऍ पेशाबके रास्तेसे बहा करती है। उठते-उठते धोतीमे पेशाब हो जाता है।

पुराने रोगमे पेशाब लाल हो जाता है।

श्रतिसारमे पेशाब नीचेसे बहुत लाल दीखता है।

धातुश्रोकी समानता होनेपर पेशाव कुएँ के जलकी तरह साफ होता है। जलकी तरहका, विजोरे नीवृकी तरह और कॉजीकी तरहका पेशाव निर्टोष होता है।

पित्त-प्रकृतिवालेका पेशाब तेलके समान होता है, कफ-प्रकृतिवालेका कीचके पानीके समान श्रौर वात-प्रकृतिवालेका जलके समान श्रौर मिकदारमें जियादा होता है।

L

उनक-प्रमेहवालेका पेशाब स्वच्छ, बहुत सफेद, शीतल, गन्ध-रहित पानीके समान, कुछ गाढा श्रौर चिकना होता है।

इन्त-प्रमेहवालेका पेशाव ईखके रसके समान अत्यन्त मीठा होता है। सुरा-प्रमेहवालेका पेशाव शरावके समान, ऊपरसे निर्मल और नीचेसे गाढ़ा होता है।

पिष्ठ-प्रमेहवालेका पेशाव पिसे चॉवलोके पानीके समान सफेट श्रौर मिकदारमें जियादा होता है।

शुक्र-प्रमेहवालेका पेशाव शुक्र यानी वीर्यके समान होता है श्रिथवा उसके पेशावमे वीर्य मिला रहता है।

सिकता-प्रमेहवालेक पेशावमे वाल रेतके समान मलके रवे होते है। शीत-प्रमेहवालेका पेशाव मीठा और बहुत ठएडा होता है। यह रोगी वारम्वार पेशाव करता है।

शनैर्मेहवाला धीरे-धीरे पेशाव करता है।

लाला-प्रमेहवालेका पेशाव लारके समान, तारयुक्त श्रौर चिकना होता है।

चार-प्रमेहवालेका पेशाव खारी जलके समान होता है।

नील-प्रमेहवालेका पेशाव नीले रंगका अथवा पपेहा पत्तीके पखके समान होता है।

काल-प्रमेहवालेका पेशाव स्याहीके समान होता है। हारिद्र-प्रमेहवालेका पेशाव हर्ल्दाके समान और दाहयुक्त होता है। माजिष्ठ-प्रमेहवालेका पेशाव वदवृदार और मॅजीठके रक्षका होता है। रक्त-प्रमेहवालेका पेशाव वदवृदार, गरम, खारी और .खूनके समान सुर्ख होता है।

वसामेहीका पेशाव घरवी-मिला या चरवीके समान होता है।

मजा-प्रमेहीका पेशाव मजा-मिला या मजाके समान होता है। चौद्र-प्रमेहीका पेशाव कसैला, मीठा और चिकना होता है। हस्ति-प्रमेहीका पेशाव मस्त हाथोंके समान निरन्तर वेग-रहित और तारदार होता है। यह रोगी ठहर-ठहरकर मूतता है।

# तेल द्वारा मूत्र-परीचा।

पहले लिखी हुई शितिसे पेशान लेकर धूपमे रख लेना चाहिये, पीछे एकचित्त होकर उसमे तेलकी चूँद डालनी चाहिये।

अगर तेलकी बूँद डालते ही पेशांत्रमें ववूले या बुदबुदे-से हो जायं तो पित्त-विकार समभो।

अगर बूॅर्वे रूखी और काली-सी नीखें, तो वायु-विकार समको। इसमे तेलकी बूॅर्वे पेशावपर तैरा करती है।

श्रगर तेलकी यूँ दे कीचके समान श्रथवा तालाबके जलके समान हो जाय, तो कफका विकार सममो। इस दशामे तेलकी यूँ दे पेशावमें मिल जाती है।

श्रगर तेलकी यूदोके डालनेसे पेशावका रङ्ग सरसोके तेलके समान हो जाय, तो वातिपत्तका विकार समभना चाहिये।

## साध्य, असाध्य या मृत्यु।

श्रगर तेलकी वूँद पेशावपर जाकर फैल जाय, तो रोगको साध्य सममो, श्रगर न फैले वूँदकी वूँट ही रही श्रावे, तो श्रसाध्य सममो।

श्रगर तेलकी बूॅद डालनेसे पूरव, पच्छम या उत्तरकी श्रोर फैले, तो रोगी रोगसे निजात ( छुटकारा ) पा जायगा।

अगर तेलकी वूँ दे दक्खन, ईशान, आग्नेय, वायव्य या नैऋ तकी ओर फैले, तो रोग श्रसाध्य सममो।

श्रगर तेलकी वूँ द पेशाबमें डालनेसे ड्ब जाय या नीचे बैठ जाय, नो रोगको श्रसाध्य सममो। अगर नेलकी बूँद पेशावमें टालनेसे फेनकर अनेक प्रकारकी विकृत मृतियोक समान हो जाय, अथवा हल, कछुआ, गधा अथवा ऊँटकी-सी शकलको हो जाय, तो रोगको असाध्य सममो।

अगर तेलकी वूँ द हंस या छत्र आदिके समान हो जाय, तो रोगी आराम होकर बहुत दिनों नक जीवेगा।

श्चगर तेलकी बूँ र पेशावमे चक्कर खाने लगे अथवा उसके वीचमें ह्येद हो जाय अथवा तजवार, दण्हे या धनुप (कमान ) के आकारकी हो जाय, तो रोगीकी मृत्यु सममो ।

श्रगर तेल-विन्दु तालाव, कमल, इंस. हाथी, छत्र या तोरएके श्राकारकी हो जाय, तो गेगीको दीर्घायु समको।

अगर पैशावमे नेलकी यूँट वयूलेकी तरह उठे, तो देव-टोप सममो।
अगर तेलकी यूँट पूरव, पच्छम, उत्तर, वायव्य या नैऋति—इन
टिशाओं में फैंते तो शुभक हैं। अगर दक्ष्यनः ईशान और अग्निकोणमें
फैंने तो अशुभ हैं। ऐसी तेल-परीचा समतल या हमवार जमीनमें
करनी चाहिये।

"वैद्य-विनोद्"में लिखा है—पेशावमें डाली हुई नेलकी बूँटका श्राकार कमल, शंख मिए, चैंशरके जैसा हो तो श्रारोग्यता सममो, यदि माँप, सिंह, बैल, विच्छू, कछुश्रा श्रीर केकड़ेके समान हो नो रोगी मर जावना।

श्रगर तेल-विन्दुका श्राकार त्रिश्ल, धनुप, वज्र, कुठार, खड्ग, दृण्ड, वाण् श्रीर छुरी प्रभृतिका-मा हो तो रोगी मर जायना।

वायुका विकार होनेसे तेलकी बूँद सर्पके आकारकी-सी हो जाती है। पित्तका विकार होनेसे छत्रके समान गोल और फेली हुई होनी है। कफका विकार होनेसे मोतीकी तरहकी रहती है। अगर

द बहुमेनने ईगान, श्राग्नेय, वायव्य श्रीर नैऋग्य इन चाराँ विदिशाशोंकी श्रीर तेलकी बूँटका फैनना बुरा लिखा है, मगर 'योग-चिन्तामणि' वालेने वायव्य श्रीर नैऋ तकी श्रीर फैनना शुभ निष्या है।

तेलकी बूँद चलनीके समान या टो सिरवाले श्राटमीकी-सी हो जाय, तो भूत-बाधा समका।

अगर तेलकी बूॅट पेशावपर फैज़ जाय तो रोग साध्य है। अगर न फैले तो कष्टसाध्य है। अगर नीचे बैठ जाय तो असाध्य है।

अगर तेल की बूँदका फैलाव पूरव या उत्तरकी श्रोर जियादा हो, तो रोगी जल्दी श्राराम हो, श्रगर दक्खनकी श्रोर हो, तो देरसे श्राराम हो, श्रगर पच्छमकी श्रोर हो तो श्रायुका नाश हो।

तेलकी बूँटके दिशाश्रोकी श्रोर फेलनेक सम्बन्धमे जुमीन-श्रास्मानका मत-भेट है। बङ्गसेनने टक्खनकी श्रोर बूँदका फैलना बुरा लिखा है, "योग-चिन्तामिए" वालेने भी ऐसा ही लिखा है। नागार्जुन महोदय कहते है कि, दक्खनकी श्रार फैले तो देरसे श्राराम हो। उक्त टोनों सज्जनोने पच्छमकी श्रोरको फेलना श्रच्छा लिखा है, किन्तु नागार्जुन पच्छमकी श्रोर फैलनेको श्रायु-नाशक कहते है। पाठक स्वयं श्राजमा कर देखें।

## यूनानी मत।

यूनानी हिकमतवाले कहते हैं, कि सबेरेके समय पेशाब देखना चाहिये। अगर पेशाब सफेद हो, तो सफरा यानी पित्तकी जिया-दती समम्मो, अगर सुर्ले हो तो ख़ूनकी जियादती समम्मो, अगर हरी रङ्गत हो तो सोदा यानी वातकी जियादती समम्मो, अगर सफेद हो तो वलगम यानी कफ अथवा चरवीका आना समम्मो।

गरमी होनेसे पेशाब लाल, पीला और कम आता है तथा जलन होती है। सर्वी होनेसे पेशाब सफेद, जियादा और विना जलनके आता है।

मल-परीचा।

वातके कोपसे मल दूटा हु<sup>न</sup>ें मिला रद्गका होता है। वात-क्रफके कोपसे सुर्खी-माइल पीला होता है।

वात-पित्तके कोपसे मल वॅघा हुआ, कभी विखरासा या पीला-कालासा होता है।

कफिपत्तके कोपसे पीला काला, कुछ गीला श्रोर चीकटसा होता है। त्रिदोपके कोपसे काला, पीला, द्वटासा, सफेट श्रोर वैधा हुश्रा होता है।

अजीर्ण-रोगीका मल वववृदार और ढीला होता है। वानादि दोप चीएा होनेसे मल किपल और गाढ़ा होता है। जलोदरवालका मल सफेट और बहुत ही सडा हुआ होता है। चयीवालका मल काला होना है।

श्रामवातवालेका मल कमरमें दर्द होकर पीला होता है। इसमें दस्त कम होता श्रोर पेट फूला रहता है।

बहुत काला, बहुत सफेर, बहुत पोला या बहुत लाल मल श्रथवा श्रत्यन्त गरम मल जिसका होता है, उसकी मृत्यु होती हैं।

तीच्ण श्रिप्तवालेका मल सृखा होता है श्रीर मन्दाग्निवालेका मल पतला होता है।

जिसका मल सड़ा हुआ, वत्वृदार या मोरकीसी चन्द्रिकाके समान होता है, वह रोगी असाध्य होता है।

वात-रागमे मल वंधा हुआ, रूखा और धूमिल रङ्गका होता है। पित्त-रोगमे पीला और पतला होता है, कफमे सफेट, गाढ़ा और बहुत होता है। टा टोपो और तीन टोपोके मिलकर कोप करनेसे मल काला, कम और किसी कदर गरम होता है।

श्रतिसार-रोगमे मल पतला होता है श्रीर कृमि-रोगमे भी मल पतला होता है, किन्तु कृमि-रोगीका जी मिचलाया करता है।

हेजेम पानीके समान पतले दस्त होते है, उनमे मल नही रहता। सप्रहर्णीमें कचा श्रन्न विना पचे यो-का-यो निकलता है। वातज्वरमे दस्तकन्ज होता है या सूखा श्रौर थोडा दस्त होता है। पित्तज्वरमे दस्त पतला श्रौर पीला होता है। कफ-ज्वरमे दस्त सफेट होता है।

कफ-रोगी की आवाज भारी होती है, पित्त-रोगी साफ वोलता है श्रोर वादीका रोगी घरघर करके बोलता है।



पित्तके कोप करनेसे शरीर गरम रहता है, वात-रोगीका शरीर शींतल, कफ-गेगीका शरीर शींतल, चिपचिपा, चिकना और पानीसे भींगासा होता है। त्रिटोषमे तीनो टोपोके लच्चण मिलते है। बुखार किसी भी तरहका हो, शरीर गरम रहता ही है। शींताङ्ग सित्रपातमे शरीर वर्फके समान शींतल हो जाता है और अन्तक सिन्नपातमे शरीर आगकी तरह जलता है।

वायुके रोगोर्में शरीररूखा, धूएँ के रङ्गका श्रीर रोग पुराना पड़नेसे पीला हो जाता है। वातज्वरमे शरीर रूखा रहता है।

पित्त-रोगीका शरीर पीला होता है। पित्तज्वरमें भी शरीर कुछ पीला रहता है।

पाण्डु-रोगमें भी शरीर पीला हो जाता है। कामला जो पीलियाका भेद ही है, उसमें भी पीला हो जाता है। हलीमक रोगमें काला-पीला या हरा रङ्ग हो जाता है। कफ-रोगीका शरीर चिकना और सफेट होता है। सभी पुराने रोगोर्मे शरीर पीला पड जाता है।

ः जिह्वा-परीचा । ।

वायुका कोप होनेसे जिह्ना यानी जीभ सुन्न, फटी-सी, मीठी, जड़वत, हरे रङ्गकी होती है श्रीर उससे लार गिरती है। वायुके कच गुएके कारण रूखी श्रीर गायकी जीभकी तरह खरदरी होती है।

पित्तका कोप होनेसे जीभ लाल रह्नकी, कडवी, जली हुई-सी, दाहयुक्त श्रोर चारो श्रोरसे कॉटोसे व्याप्त होती है। लाल श्रीर जली हुईका मतलब यह है कि, लाल श्रीर काली होती हे।

कफका कोप होनेसे जीभ स्थूल, भारी ल्हिसी, मोट-मोटे कॉटोसं व्याप्त, खारी और वहुत कफटार होती है, यानी उससे वहुतसा कफ गिरता है।

दो दोपोके कोपमे दो टोषोके लच्चणीत्राली और तीन दोषोके कोपमे तीनो दोषोके लच्चणवाली होती है।

रक्ताधिक्य वाहमे जीम गरम और लाल हो जाती है। हैंजेमें, मूर्च्छा रोगमे और श्वास रक जानेपर जीभ शीतल होती है। कएठक भीतर वाह होनेसे जीभ काले रङ्गकी हो जाती है।

ज्वर श्रोर टाह रोगमे जीभ नीरस तथा नवीन ज्वर श्रोर तेज दाहमे सफोर श्रोर चटपटी होती है।

श्रामाजीर्ण श्रोर श्रामवातके पहले दर्जेंमे जीभ सफेद होती है। सन्निपात-ज्वरमे जीभ मोटी, सूखी, रूखी श्रौर बुके हुए श्रङ्गारकी तरह काली होती है।

यकृत-दोषमे, मल और पित्तके रुकनेपर, जीभ हरियाली-माइल पीली और मलसे लिपटी हुई होती है। यकृत, सीहा श्रादिकी श्रन्तिम श्रवस्थामे श्रीर त्तय-रोगके पीछे तथा भीतरी यन्त्रोकी पीड़ासे, मरनेके समय, जीममे जख्म हो जाते हैं।

बहुत ही कमजोरी और जलन होनेपर जीम बड़ी होती है। नीरोग मनुष्यकी जीभ सदा गीली और गुलाबी होती है। किन्तु शराबीकी जीम फटी हुई-सी होती है।

ट्टा इंटिंग्स्ट स्ट्रा | क्र

वायुके कोपसे मुँहका स्वाद विरस होता है, पित्तसे चरपरा श्रौर कफसे मीठा खट्टा स्वाद होता है। त्रिदोषमे तीनो लच्चणोवाला, श्रजीर्णमे चिकना श्रौर मन्दामिमे कसैला स्वाद होता है। एक श्रौर सज्जन लिखते है, वायु-कोपमे मुखका स्वाद नमकीन, पित्तमे कड़वा श्रौर कफमे मीठा होता है।



वात-कोपसे मुँह या चेहरा रूखा, स्तब्ध श्रौर टेढा होता है, पित्त-कोपसे लाल, पीला श्रौर गरम होता है। कफ-कोपसे चेहरा भारी, चिकना श्रोर सूजा हुआ-सा होता है।



वात-रोगमे नेत्र भयानक, रूखे, धूएँ केसे रंगके, टेढे, चंचल, जड़-से श्रथवा वॅधे-से श्रौर भीतरसे काले होते है। पित्त-रोगमे नेत्र पीले, नीले, लाल, गरम और दीपक प्रमृति चम-कीले पदार्थीके देखनेमे असमर्थ होते हैं, अर्थान् पित्त-रोगवाला चिरागकी और नहीं देख सकता।

कफ-रोगमें नेत्र ज्योतिहीन, सफेट, पानीसे भरे हुए, भारी श्रौर मन्द्रा देखनेवाले होते हैं।

त्रिदोप या सन्तिपातमे नेत्र, तन्द्रा श्रीर मोहसे व्याकुल, श्याम वर्ण, टेढ़े, रूखे, भयानक श्रीर लाल रङ्गके होते हैं।

त्रिदोपकी दशामें रोगीके नेत्र रोगीके वशमें नहीं रहते। च्राण-भरमें रोगी नेत्रोको खोल लेता है, च्राण-भरमें वन्द कर लेता है, कभी हर वक्त वन्द रखता है, कभी हर समय खुले ही रखता है, काली पुतलियाँ लुप्त हो जाती हैं, धूएँ के रंगका वडा तारा धूमने लगता है, नेत्रोका रंग अनेक प्रकारका हो जाता है और वे विकृत हो जाते हैं तथा अनेक प्रकारकी चेष्टा करते हैं—ऐमे नेत्रोवाला निश्चय ही मर जाता है।

अगर नेत्र प्रसन्त हो, अपनी प्रकृतिमें स्थिर हो, देखनेमें सुन्दर हो, तो रोगीको कोई भय नहीं हैं। वह शीव्र ही आराम होगा।

जिस रोगीके नेत्र ठठराये हुए, तन्द्रा श्रोर मोह्युक्त तथा गड़े हुए श्रोर डरावने हो, वह मृत्युकी गोदमे हैं।

कामला-रोगमे हल्दीके समान पीले नेत्र होते हैं। पीलियेमें भी पीले होते हैं। पित्त-स्वरमें किसी कडर पीले होते हैं। हलीमक रोग (पीलियेका भेड) में नेत्र हरे होते हैं।

राजयदमा जव श्रसाध्य होता है, नेत्र एकटम सफेट हो जाते है। हैजेमे श्रॉखे खब्डोमे घुस जाती है श्रौर उनका रंग लाल हो जाता है। कुछ धूएँका-सा रंग भी भलकता है।

सन्निपातमे नेत्रोमें सव रंग मिले हुए होते है, पर सुर्खी श्रधिक होती है। श्राम-रोगमे पलक वन्ट करनेमे कष्ट होता है । पित्त-रोगमे या पित्ताधिक्य-ज्वरमें टीपकके सामने देखा नहीं जाता।

अधिक ख़ून जानेकी दशामें नेत्र भीतर घुस जाते है और धूमिल रंगके तथा सुर्व होते हैं।

मस्तकमे खून जम जानेसे दोनो नेत्र .खूनके समान सुर्व हो जाते है।

श्रफीमका विष चढ़ जाने या सिरमे . खूनके वहुत गरम हो जानेसे श्रांखोके तारे सिकुड़ जाते हैं।

तेज बुलारमे रोगी टकटकी लगाकर टेखा करता है।

मिर्गा-रोगमं श्रांखे चढ़ जाती है श्रौर पत्तक कॉपते है। संन्यास (एक प्रकारकी वेहोशी) में नेत्रोके तारे सुकड़ जाते हैं।

किसीने लिखा है, — पित्त-रोगमे श्रॉखे पीली या लाल या हरें रङ्गकी होती है। इनको टीपक या विजलीकी रोशनी बुरी लगती है।

# गृहस्थ और वैद्योंके लिये खुशख़बरी। नेत्रपीड़ा-नाशक गोली।

स्त्रियों श्रीर छोटे-छोटे बालकोंकी श्रांखें दुखनी श्रा साती हैं, श्रांखे सूज जानी हैं श्रीर उनमें कडक मारती है। बहुत क्या जान निकलती है। इन शिकायतोंको रक्ता करनेके लिये, हमने "नेत्रपीडा-नाशक गोलियों" बनाई है, जो ३० सालसे श्राजमाई जा रही हैं, इन गोलियों में बालकोंका श्रांख दुखनेका रोग बातकी बातमें श्राराम हो जाता है। गोली श्रांजनेक पहले दिन ही बालक रोगीकी श्रनेक तकलीके दूर हो जाती हैं। ३१४ दिनमें तो भयानकसे भयानक नेत्र-रोक भीत श्राराम हो जाता है। सच तो यह है, श्रांखोंके श्राने या दुखनेपर "नेत्रपीडा-नाशक गोलियों 'से बदकर श्रोर द्वा नहीं है। हाम ६ गोलीका १), दाकखर्ची।) प्रत्येक गृहस्थ श्रोर बेंग्रकों ये गोलियों श्रपने घरमें रखनी चाहिएँ ह



ि स्टिक्टिं वि रोगीकं दाहिने या वाये, श्रगले या पिछले, नीचेकं श्री श्रु है या उपरके किसी श्रु में स्वामाविक श्रीर किसी श्रु के श्रु के श्रु में विकारका रंग टेखनेमें श्रावे. तो रोगीकी मृत्युके

चिह्न समभो।

- (२) यदि रोगीकं मुख या शरीरके किसी श्रौर हिस्सेमे एक जगह स्वामाविक श्रोर दूसरी जगह विकारका रंग दिखाई दे, ता मृत्युके लच्चण सममो।
- (३) यदि रोगीके शरीरमे एक जगह प्रसन्नता और दूसरी जगह ग्लानि, एक रङ्गमे रूखापन और दूसरे अङ्गमे चिकनाई दीखे, तो रोगी मरेगा।
- (४) यदि रोगीके मुँहपर हठात् लहसन, तिल, भाँई या कोई फुन्सी प्रकट हो जाय, तो मृत्यु होगी।
- (४) यदि रोगीके नाखून, नेत्र, मुँह, मूत्र, मल और हाथ-पैरोमें किसी तरहके विकारका रङ्ग पैदा हो जाय अथवा यकायक रंग खराव हो जाय या कोई इन्द्रिय मारी जाय, तो रोगीकी मृत्यु समभो। इसी तरह रोगीके शरीरमें पहले कभी न देखा हो, ऐसा रंग अकस्मात् अथवा विना कारण पैदा हो जाय, तो रोगीका मरण समभो।
- (६) यदि रोगीके दोनो होठ पके जामुनकी तरह अत्यन्त नीले हो जाय, तो रोगीकी मृत्यु समभो।

- (७) जिस मरनेवालेके कण्ठसे एक अथवा अनेक तरहके वैकारिक स्वर निकले, वह नहीं बचे, यानी रोगी जिस तरह सदा बोला करताथा, उसके विपरीत ऐसी बोली बोले, जैसी उसके कण्ठसे सुनी न गई हो ॥।
- ( प ) जिसके शरीरसे दिन-रात अनेक प्रकारके वृत्तों और बनके तरह-तरहके फूलोकी सुगन्ध आती रहे, उसे "पुष्पित" कहते है। वह एक वर्षके भीतर निश्चय ही मर जाता है।
- (६) जिस प्राणिके शरीरसे एक अथवा अनेक प्रकारकी दुर्गन्ध निकले, वह भी "पुष्पित" है। जिसके स्नान करने या न करनेपर शरीरसे कभी शुभ और कभी अशुभ गन्ध बिना कारण आवे, उसे भी "पुष्पित" कहते है, यानी जिसके शरीरसे कभी चन्दनकी या कभी फूलोकी या मलमूत्र अथवा मुर्देकी-सी गन्ध आवे, उसको मृत्यु-मुखमे सममो +।
- (१०) जिस प्राणीकी देहसे वियोनिकी-सी, यानी पशु-पत्तीकीसी सुगन्ध या दुर्गन्ध स्थायी रूपसे आती हो, वह एक वर्ष नही जीता।
- (११) किसी मनुष्यके खूब अच्छी तरह स्नान कर लेने और चन्दन प्रभृति लगा लेनेपर भी मिक्खया घेर लेती है और किसीके शरीरके पास मक्खी, मच्छर, डॉस प्रभृति आते ही न जाने क्यों एक-दम दूर हो जाते है, औरोके शरीरपर बेठते है, पर उसके शरीरपर नहीं बैठते, यदि ऐसी हालत हो, तो समक्तना चाहिये कि इस मनुष्यके शरीरका रस खराब या मीठा हो गया है। रसके मीठे

<sup>#</sup> हमने श्रपनी श्रॉखोंसे देखा है कि एक मनुष्य रातको छतपर स्रोता-स्राता कुत्तेकी तरह भौकने लगा श्रोर ३।४ दिनमें मर गया। उसे कुत्ते वगैर ने काटा नथा।

<sup>+</sup> एक सोजह वर्षंकी जवान सुन्दरीके हाथों में दिन-रातमें दो एक बार विष्ठाकी-सी गन्ध कोई एक या दो सालसे आने लगी। वह दुर्गन्ध हर समय न रहती थी। खूब साबुनसे हाथ घो लेनेपर भी, वह दुर्गन्ध यकायक प्रकट हो जाती थी। वह स्त्री एक दिन बिना किसी रोगके चटपट मर गई।

होनेसे मक्खी वगैरः जीव जब पीछा नहीं छोड़ते श्रौर वटजायके होनेसे नजदीक नहीं श्राते। ये लच्चण भी मरणके है।

- (१२) अगर रोगीके नेत्र वाहर निकल आवे या भीतरको बैठ जाय, टेढ़े-मेढ़े हो जाय, एक वडा और एक छोटा हो जाय, एक वन्ट रहे और एक खुला रहे, अत्यन्त पानी वहे, निरन्तर खुला रहे या निरन्तर वन्ट ही रहे, वारम्वार खुले या वन्द रहे, दिनमें सब चीजें सफेट दीखे या काली टीखे, अथवा नेत्र आंगारके समान काले, नीले, पीले, रयाम, लाल, हरे और सफेट इनमेसे किसी एक रंगसे अत्यन्त युक्त हो, तो रोगीको गतायु समभो।
- (१३) रोगीके वाल या रोएँ खीचनेसे उखड़ आवे और रोगीके वर्द न हो, तो उसे गतायु समभो।
- (१४) श्रगर रोगीके पेटपर काली, नीली, पीली, लाल या सफेद नसे दीखने लगे, तो रोगीको गतायु समभो।
- (१४) यिं रोगीके नाख्नोमे मांस और ख़्न न रहे और वे पकी हुई जामुनके समान हो जायें, तो उसे गतायु समभो।
- (१६) यदि रोगीकी उँगलियाँ पकडकर खीचनेपर न चटखे, तो रोगीको गतायु समको।
- (१७) जो रोगी आकाशको पृथ्वीकी तरह संघट्ट और पृथ्वीको आकाशकी तरह शून्य देखता है, वह बहुत जल्दी मरता है।
- (१८) जो रोगी हवाको मूर्तिमान देखता है और जलती आग जिसे नहीं दीखती, वह गतायु है।
- (१६) जो रोगी जलमे जल न होनेपर जलका भ्रम करता है अथवा स्थिर जलको चंचल समभता है, वह गतायु है।
- (२०) जो रोगी जाप्रत अवस्थामे प्रेत और राच्तस-पिशाचोको देखता है अथवा अन्य प्रकारकी अट्भुत चीजे देखता है, वह गतायु है।
- (२१) जो रोगी स्वामाविक श्रमिको नीली, प्रभा-रहित, काली या सफेट देखता है, वह सात रात जीता है।

- (२२) जो रोगी आकाशको बिना प्रकाशके प्रकाशित देखता है, आकाशमे बावल नहीं है, पर उसे बादल दीखते है, आकाशमे बावलोके होनेपर बावल नहीं दीखते, आकाशमें बावल नहीं है, पर रोगीको बिजली चमकती दीखती है, ऐसा रोगी नहीं जीता।
- (२३) जो रोगी निर्मल सूर्य और चन्द्रमाको काले कपडेसे लिपटे हुए वर्तनके समान देखता है, वह नहीं बचता ।
- (२४) जो प्राणी विना पर्वके सूर्य श्रौर चन्द्रमामे प्रहण देखता है, वह रोगी हो चाहे निरोगी, बहुत नहीं जीता।
- (२४) जो रातको सूर्य श्रोर दिनमे चन्द्रमाको देखता है, तथा श्रामहीन वस्तुश्रोसे धूश्रॉ उठते देखता है तथा रातमे श्रामको प्रभाहीन देखता है, वह नहीं बचता।
- (२६) जो प्राणी प्रभाहीन चीजोको प्रभायुक्त और प्रभायुक्तोको प्रभाहीन देखता है, वह नहीं वचता।
- (२७) जो रोगी दीखनेवाली चीजोको नहीं देखता और न दीखने-वाली चीजोको देखता है, वह नहीं बचता।
- (२८) जो रोगी अपनी उँगलियोसे अपने कानोको बन्द करके अनाहत# शब्दको नही सुनता. वह नही वचता।
- (२६) जो रोगी सुगन्धको दुर्गन्ध श्रौर दुर्गन्धको सुगन्ध समभता है, वह नहीं बचता।
- (३०) जिस रोगीके मुखमे कोई रोग नहीं है, तो भी उसे मीठे खट्टे प्रमृति रसोका स्वाट न मालूम हो अथवा असल रसका ज्ञान न हो, वह गतायु है।
- (३१) जो रोगी नरम चीजोको कडी, गरमको ठएडी, चिकनीको खरटरी और कड़ीको नरम, शीतलको गरम या खरटरीको चिकनी समभता है, वह नही बचता।

<sup>#</sup> दोनों कानोंको हार्योसे बन्द कर लेनेपर जो " साँय साँय" शब्द सुनाई देता है, उसकी "श्रनाहत शब्द" या "ज्वाला शब्द" कहते है । साधारण लोग उसे रावणकी चिताकी श्रावाज़ कहते हैं। डाक्टर उसे खून बहनेकी श्रावाज़कहते हैं।

- (३२) जो विना घोर तप या योग-साधनके इन्द्रियोसे न जाना जा सके, ऐसे पदार्थ या ऐसी वातको जान ले या देख ले, वह नहीं जीवे।
- (३३) श्रगर ज्वरके रोगीके पूर्व-रूप सभी हो या बहुत जियादा हो, तो समभ लो कि रोगी नहीं बचेगा। इसी तरह श्रोर रोगोके होनेके पहले, होनेवाले रोगके सारे या श्रधिक पूर्व-रूप हो, तो मृत्यु होगी।
- (३४) जो प्राणी स्वप्तमे कुत्ते, गधे या ॲटपर चढ़कर दक्खन दिशाको जाता है, वह "राजयहमा" से मरता है।
- (३४) जो प्राणी स्वप्नमें मरे हुए लोगोके साथ शराव पीता है श्रौर उसे कुत्ते घसीटते है, वह घोर "ज्वर" से मरता है।
- (३६) जिस प्राणिको स्वप्नमे लाल कपडे, लाल फूलोकी माला 'पहने, लाल शरीरवाली स्रो हॅमती-हॅसती वसीटे, वह "रक्तपित्त"से मरे।
- (३७) जिस प्राणिके जारसे दर्द चले, पेटमे अफारा हो, शरीर -दुर्वल हो श्रोर नाखून श्रादि का रंग श्रीर-का-श्रोर हो जाय, वह "गुल्म" रोगसे मरे।
- ( ३८ ) जो प्राणी स्वानमें ऐसा देखे, मानो उसकेहृद्यमें कॉटोवाली दारुण वेल उगी है, वह "गुल्म रोग" से मर जाय।
- (३६) जिस प्राणीकी खाल या चमडी जरा छूनेसे फट जाय श्रिथवा जिसके घाव भरे नहीं, वह कोढी होकर मरेगा।
- (४०) जो प्राणी स्वप्तमे नगा होकर, सारे शरीरमे घी लगाकर, व्वालाहीन आगमे हवन करे और स्वप्तमें जिसकी छातीमे कमल पैटा हो, वह "कोढ" से मरे।
- (४१) जिस प्राणीके शरीरपर स्तान करने और चन्दन लगानेपर भी नीले रंगकी मक्खी बैठे, वह "प्रमेह" से मरेगा।

क सब रोगों के पहले पूर्वं रूप होते हैं, पर सारे पूर्वं रूप नहीं होते, कुछ होने हैं, कुछ नहीं होने, यदि सभी हों, तो बचना कठिन समस्रो।

- ( ४२ ) जो प्राणी स्वप्नमे चार्यडालोके साथ घी तेल आदि चिकने पदार्थ पीवे, वह "प्रमेह" से मरे।
- (४३) जिसका ध्यान एक श्रोर लग जाय, जिसको विना मिह-नतके थकान मालूम हो, जो घबराने लगे, चित्तमे श्रम श्रौर बेचैनी हो, शरीरका बल नाश हो जाय—श्रगर ये सब लच्चण एक साथ ही हो, तो समक्त लो कि वह "उन्माद" रोगसे मरेगा।
- ( ४४ ) जिसको भोजनके पदार्थ बुरे मालूम हो, ज्ञान न रहे, उदर्व रोग हो, उसकी "उन्माद" रोगसे मृत्यु होगी।
- (४४) जो प्राणी सदा नाराज रहे, चेहरेपर क्रोध बना ही रहे, भयभीत रहे, हॅसता रहे, बार-बार बेहोश हो, प्यास बहुत लगे, उसकी "उन्माद" से मृत्यु होगी।
- (४६) जो प्राणी स्वप्नमे राज्ञसोके साथ नाचता-नाचता पानीमे डूब जाय, वह "उन्माद" से मरेगा।
- (४७) जिस मनुष्यको ऋषेरा न होनेपर भी ऋषेरा दीखे, कहीं शब्द भी न होता हो, पर उसे तरह-तरहके गाने या दूसरी आवाजे सुनाई दे, वह "मृगी रोग" से मरेगा।
- (४८) जो मनुष्य स्वप्नमे ऐसा देखे, मानो मै नृशेसे मतवाला होकर नाच रहा हूँ श्रौर भूत मेरा सिर नीचा करके मुक्ते ले जा रहे है, उसकी "मृगी रोग" से मृत्यु हो।
- (४६) जायत अवस्थामें जिसकी ठोड़ी, गरदन और दोनी ऑखे रह जायॅ, उसकी 'विहिरायाम'' नामक वात-रोगसे मृत्यु हो।
- ( ४० ) जो प्राणी स्वानमे तिलोके पदार्थ या पूरी मालपूत्रा खाता है और जाग उठता है अथवा जागते ही वमन करता है और पूरी मालपूत्रा ही निकलते है, वह नहीं बचता।
- ( ४१ ) जिस प्राणीकी छातीसे नीला या पीला-लाल कफ निकले, उसके जीवनमें सन्देह है।

- (४२) जिस सान्द्रमेहीके रोएँ खड़े हो, शरीरमे सूजन हो, खॉसी श्रौर ज्वर हो तथा मांस चीए हो गया हो, उसे वैद्य हाथमे न ले।
- ( ४३ ) जिस प्राणिके कोठेमे तीनो दोष कुपित होकर चले जाय, चाहे वह दुर्वल हो चाहे बलवान, वह नहीं बचेगा।
- ( ५४ ) अगर किसी दुर्वत मनुष्यके सूजनके बाद ज्वरातिसार हो अथवा ज्वरातिसारके बाद सूजन हो, वह नहीं बचेगा।
- ( ४४ ) श्रत्यन्त वलहीन रोगीको हनुत्रह, मन्याप्रह श्रौरप्यास हो, तो उसके प्राण छातीमे समभो।
- (४६) जो रोगी मुरकाया-सा दुःखी होकर पडा रहता है, जिसको होश नहीं रहता, जिसका मांस और वल चीए हो गया है, साथ ही भोजन भी घट गया है, वह गोगी नहीं बचेगा।
- ( ५७ ) रोगीको छाया विगडी टीखे या टीखे ही नहीं अथवा रोगीको दूसरेकी छाया न टीखे, तो रोगीको गतायु समभो।
- ( ४८) जो मनुष्य चॉदनी, धूप, दीपककी रोशनी, जल अथवा आडनेमे अपनी छायाको विगडी देखे, यानी और ही तरहकी देखे, वह नहीं वचे।
- (४६) जो मनुष्य श्रपनी छायाको छिन्न-भिन्न, कम-जियादा, पत्तली या दो हिस्सोमें वॅटी हुई देखे या छायाको सिर विना देखे या श्रौर तरहकी देखे, वह मर जाय।
- (६०) जिस रोगीके दोनो नेत्रोमे कामला हो, मुँह भारी हो, होनो गालोमे अधिक माम हो (कही लिखा है, होनो कनपटियोमे मांस न हो), हाथ-पैर आदिमे जलन हो, शरीर गरम हो, वह रोगी नहीं जीवे।
- (६१) जो रोगी पलॅगसे उठनेपर वेहोश हो जाय और वारम्बार आनतान बके, वह सात दिन भी नहीं जीवे।
- (६२) जिसकी न्याधि उल्टी श्रौर सीधी दोनो तरहसे मिली हुई हो, जिसे खाया हुश्रा न पचे, वह पन्द्रह दिन भी न जीवे।

- (६३) जो रोगी रोगके मारे अत्यन्त दुवला हो और अत्यन्त अं थोड़ा खाता हो, पर मल-मूत्र अधिक त्यागता हो, वह नहीं जीता।
- (६४) जो रोगी पहलेसे अधिक खाने लगे, पर मलमूत्र थोड़े हो, वह भी नहीं जीवे।
- (६४) जो प्राणी ताकतवर पदार्थीको खावे, पर उसकी ताकत कम होती जाय और रङ्ग खराब होता जाय, वह नहीं जीवे।
- ( ६६ ) जिस रोगी के कण्ठसे आवाज निकले, जिसका मन शिथिल हो, जिसे दस्त लगते हो, जिसे श्वास रोग हो, जिसका बल घट -गया हो, जिसे प्यास अधिक हो, जिसका मुँह सूखता हो, वह रोगी नहीं जीवे।
- (६७) जिस रोगीको उद्धेश्वास चलता हो, कएठमे घरघर शब्द -होता हो, बल घट गया हो, रङ्ग बिगड गया हो, आहार (चीएा) कम हो गया हो, वह नहीं बचे।
- (६८) जो रोगी कमजोर हो गया हो, प्यासके मारे मुँह सूख रहा हो, श्रॉख कपालमें चढ़ गई हो, गर्वनकी मन्या नामक नसे नीची होकर कॉपती हो, वह रोगी नहीं बचे।
- (६६) जिसके सिर, जीभ श्रौर श्रॉखे—ये उत्तट गये हो या त्तटक पड़े हो, डोनो भौहे नीची हो गई हो, जीभमे कॉटे पड़ गये हो, वह रोगी नहीं बचे।
- (७०) जिसका लिङ्ग एकदम भीतर घुस गया हो, फोते लटक -गये हो, अथवा लिङ्ग लटक आया हो और फोते भीतरको चले गये हो, वह रोगी नहीं वचे।
- (७१) जिसका मांस चीए हो गया हो, यानी चाम और हाड़-मात्र शेष रहे हो, जो खानेको न खाता हो, वह एक माससे अधिक -नहीं जीवेगा।
- (७२) जो अपनी छायाका सिर नीचेको देखे या टेढ़ा देखे या -मस्तक-रहित छाया देखे, वह नहीं बचे।

- (७३) जिसके पलक रह जायँ, हिले नहीं ऋौर नजर कम हो जाय, वह नहीं जीवे।
- (७४) जिसकी दोनो भौहों में अथवा सिरमें विना कारण पहले नहीं देखी ऐसी सीमन्त या भौरी दीख, वह नहीं बचे। अगर रोगीक सिर और भौहों में भौरी या चोटीसी गुॅथी दीखे, तो वह तीन रात जीवे। अगर निरोगीके भौरी या चोटीसी गुॅथी दीखे, तो वह छै रातसे अधिक नहीं जीवे।
- (७४) जिस रोगीके वालोमे तेल तो डाला नगया हो, किन्तु वाल ऐसे टीखें मानो तेल डाला गया हे, उम रोगीको गतायु समको।
- (७६) रोगी रोगसे दुःखी हो, उसकी नाकका वॉसा मोटा हो जाय, विना सूजनके ही नाक सूजीसी दीखे, उसे वैद्य हाथमें न ले।
- (७०) जिसकी जीभ एकरमसे वाहर निकल आवे अथवा बहुत ही भीतर चली जाय, अथवा नाक सूख जाय, वह रोगी नहीं बचे।
- (७८) जिसके मुॅह, कान श्रोर दोनों होठ श्रत्यन्त काले, सफेद, लाल या नीले हो जाय, वह रागी नहीं बचे।
- (७६) जिस रोगीक दाँत विकृतिक कारणसे हिलतेमे जान पडें, सफेट रङ्गकेसे टीखें, उनसे खुशव् निकलने लगे और कीचमे लिहसेसे हो जाय वह रोगी नहीं बचे।
- ( ५० ) निमकी जीभ लठरा जाय, उसमें चेतना न रहे, भारी हो जाय, 'त्रत्यन्त कॉट पड जाय, काली हो जाय, मृख जायया सूज जाय, वह रोगी नहीं वचे।
- (५१) जो मनुष्य लम्बे-जम्बे मॉस लेना हुआ, धीरे-धीरे मन्दे-मन्दे सॉस लेने लगे और मृच्छित हो जाय, वह रोगी नहीं बचे।
- ( ५२ ) जय रोगी की खायु नहीं रहती, नय उसके दोनी हाथ-पैर, मन्या नसं खोर ताल्-यं सव खत्यन्त शीतल खयवा कठोर हो जाते है।
  - (=३) जो गेगी घोटुम्रांम घोटुम्रोको घिसता हे, पेरोको

उठा-उठाकर पटकता है और बारम्बार मुखको फिराता है, वह नहीं बचता।

- ( ८४ ) जो रोगी दाॅतोसे नाखूनोको काटता है, नाखूनोसे वालोको तोड़ता है श्रौर लकड़ीके दुकड़ेसे जभीनपर लिखता है, वह नहीं जीता।
- ( = १ ) जो रोगी जाग्रत अवस्थामें दॉतोसे दॉतोको पीसता है, रोता है और ऊँची आवाजके साथ खिलखिलाकर हॅसता है, वह नहीं जीता।
- ( प् ) जो रोगी बारम्बार हॅसे, चील मारे, पैरोसे पलॅगके बिस्तरे बिगाड़े, हाथ बढ़ाकर कान नाकके छेद छुए, वह नहीं बचे।
- ( ५७ ) जिन चीज़ोसे पहले रोगी राज़ी होता था, वही अब उसे बुरी लगे, तो ऐसी हालतमे रोगीकी मृत्यु समभो।
- ( ८८ ) जो रोगी अपने सिर, गर्दन, पीठ और शरीरके बोमको न सम्हाल सके, जिसकी ठोडी टेढी हो जाय, मुँहमें दिया कौर बाहर निकल पड़े, वह नहीं बचे।
- ( पर ) जिस रोगीको यकायक जोरसे बुखार चढ़ आवे, बल घट जाय, जोरसे प्यास लगे और वेहोश हो जाय, वह नहीं जीवे।
- (६०) जिस प्रलेपक ज्वर-रोगीके अल्प शीत-युक्तकफ-ज्वरमे दिन निन्तनेके पहले घबराहट हो और मुखसे पानी टपके, वह रोगी नहीं बचे।
- ( ६१ ) निस रोगीकी आयु शेष हो नाती है, उसके गलेसे आहार नीचे नहीं उतरता, जीभ गलेमे चली जाती है और वल नाश हो जाता है।
- ( ६२ ) जिस रोगीकी दोनो आँखें काली, शिथिल अथवा हरी हो जायॅ, वह नहीं बचे।
- (६३) जो रोगी बेहोश हो, जिसका मुख सूखता हो श्रीर जिसे मर्मस्थानोमें चोटसी लगी जान पड़े, वह नहीं जीवे।
  - (६४) जिस रोगीकी नर्से हरे रङ्गकी हो गई हो, रोम-छिद्रोके

मुँह वन्द हो गये हो, अन्नपर मन न हो, पित्तकी गरमी वढ़ गई हो, वह नहीं वचे।

- (६५) जिस रोगीके मुख, हाथ पैर आदि अझ कान्तियुक्त हो, शरीर सूख गया हो, वल कीएा हो गया हो, उसे प्रवल "राजयच्मा" हुआ समभो, वह नहीं बचेगा।
- ( ६६ ) जिस राजयच्मा-रोगीकी ढोनो पसिलयोमे दर्द हो, हिच-कियाँ आती हो, खून गिरता हो, पेटपर अफारा हो और कन्धोमें पीड़ा हो, वह नहीं बचेगा।
- ( ६७ ) त्रगर वायु-रोगी, मृगी-रोगी, कुष्ट-रोगी, शोथ-रोगी, उन्दर-रोगी, गुल्म-रोगी, मधुमेही और राजयत्तमावालेका वल और मास त्तीण हो जाय, तो उनकी चिकित्सा करना वृथा है।
- ( ध्न ) जिस रोगीको जुलाव लेने और अफारा दृर होनेपर फिर प्यास लगे और अच्छी तरह दस्त हो जाने और कोठा शुद्ध हो जाने-पर फिर अफारा हो जाय, वह रोगी नहीं वचे।
- ( ६६ ) जिसकी स्थावाज वैठ जाय, वल घटता जाय, रङ्ग विगड़ता जाय स्रौर रोग वढ़ते जायॅ, वह नहीं वचे ।
- (१००) जिसको उर्ध्वश्वास हो, देहमे गरमी नहो, दोनो जाँचोके जोड़ोमे दर्द हो श्रोर रोगीको किसी भी चीजसे श्राराम न माल्स होता हो, वह रोगी नहीं वचे।
- (१०१) जो रोगी हतस्वरसे अपनी मौतको आपही नजदीक वतावे और विना किसी शब्दके हुए शब्द सुने, वह नहीं वचे।
- (१०२) जिस दुर्वेल रोगीको रोग यकायक छोड़ दे, उसके जीनेमे सन्देह है।
- (१०३) जिसका कफ, मल या वीर्य जलमे वैठ जाय, उसकी श्रायु शेष समभो।
- (१०४) जिसके कफमे अनेक प्रकारके रङ्ग दीखे और वह कफ जलमें डूव जाय, तो समम लो कि रोगी नहीं बचेगा।

- (१०४) पित्त उष्माको साथ लेकर कनपटियोमे जाकर ठहर जाय, उसको "शंखक रोग" कहते हैं। इस रोगवाला तीन रातके श्रन्दर मर जाता है।
- (१०६) जिसके मुॅहसे माग मिला ख़ून वारम्वार गिरे तथा कूखमे जोरसे दर्द हो, वह रोगी नहीं बचे।
- (१०७) वल और मांसके घटनेपर रोग जोरसे बढ़े, रोगीको अन्नसे अरुचि हो, तो रोगी तीन दिन भी कठिनसे जीवे।
- (१०८) वातधीलाके अच्छी तरह पैटा होकर हृदयमे टारुण भावसे अवस्थिति करनेपर, अगर रोगी प्याससे दुःखित हो जाय, तो षह तत्काल मरे।
- (१०६) श्रगर वायु पैरोंकी टोनो गॉठोंको शिथिल करके श्रीर नाकको टेढ़ी करके शरीरमें विचरे, तो रोगी तत्काल मरे।
- (११०) जिसकी दोनो भौहे अपने स्थानसे लटक पड़े, भीतर जोरसे टाइ होता हो, हिचकियाँ चलती हो, वह रोगी तत्काल मरे।
- (१११) जिस रोगीका रक्त-मास चीए हो गया हो, उसकी वायु ऊपरकी त्रोर जाकर गर्दनकी दोनो नसोको दुखाती हुई घूमती फिरे, वह शीव ही मरे।
- (११२) अगर वायु गुदासे होकर नामिमे जाकर जॉघो और पेडके दोनो जोडोमे दर्द पैटा करे और रोगी कमजोर हो, तो मर जाय।
- (११३) अगर वलवान वायु गुदा और हृदयमे एक साथ पीडा करे, तो कमजोर रोगी जल्दी ही मर जावे।
- (११४) अगर वलवान वायु गुवा और हृद्यमे पीडा करती- करती श्वास-रोग पैदा कर दे, तो वह रोगी तत्काल मर जाय।
- (११४) जिसके दोनो वंच्नण वायु-शूलसे पीड़ित हो, साथ साथ दस्त होते हों और प्यासका ज़ोर हो, तो रोगी तत्काल मरे।
- (११६) जिसका शरीर वायुकी सूजनसे सूज रहा हो, दस्त होते हो श्रोर प्यास नगती हो, वह रोगी तत्काल मरे।

- (११६ क) जिसके आमाशयमे कैचीसे कतरनेकी-सी पीडा होती हो, साथ ही प्यास और गुटामे दर्द होने लगे, वह रोगी तत्काल मर जाय#।
- (११७) वायु जिसके पकाशयमे जाकर वेहोशी श्रीर कण्ठमें कफका घरघराहट प्रकट कर दे, वह रोगी तत्काल मर जाय।
- (११८) जिसके दॉत कीच और चूनेसे हो जायॅ, मुॅहपर धूलसी उड़ने लगे, पसीने छाने लगे, रोऍ खडे हो जायॅ, वह तत्काल मर जाय।
- (११६) जिस रोगीकी श्रॉतोमे गड़गड़-गड़गड़ शब्द होता हो, दस्त लगते हो, साथ ही प्यास, श्वास, मस्तक-रोग, मोह श्रोर दुर्वलता हो, वह तत्काल मरे।
- (१२०) जो सप्तऋषियों के समीप श्ररुम्धती नज्ञको नहीं देखता, वह वर्ष दिनके भीतर ही मर जाता है।
- (१२१) जिसमे, विना कारण, भिक्त, शील, स्मृति, त्याग, चुद्धि श्रीर वल,—ये छः हठात् पैदा हो जायॅ, वह छै मासमे मरे।
- (१२२) जिसके ललाटमे श्रकस्मात सुन्दर श्रीर श्रपूर्व्व नस-जाल प्रकट हो जाय, वह छः महीनेसे जियादा नहीं जीवे।
- (१२३) जिसके ललाटमें चन्द्रकलाके समान रेखा दीखने लगे, वह छः मासमे मर जाय।
- (१२४) जिसका शरीर कॉपे, मोह हो, जिसकी चाल श्रोर वाते मतवालोकी-सी हो, वह एक महीनेसे जियादा नहीं जीवे।
- (१२४) जिसके शुक्र, मूत्र श्रौर मल जलमे डूच जाय श्रौर जो अपने प्यारोसे वैर करे, वह मर जाय।
- (१२६) जिसके हाथ पैर श्रौर मुँह सूख जायँ श्रथवा हाथ पैर श्रौर मुखपर सूजन चढ़ श्रावे, वह एक मास भी न जीवे।

<sup>#</sup> ऐसी दशा भगन्दर आदि रोगोंके अन्तमें हुआ करती है।

- (१२७) जिसके ललाट अथवा वस्तिमे टेढ़ी श्रीर नीली रेखा पैदा हो, वह नहीं वचे।
- (१२८) जिसकी देहमे मूँगेके समान फुन्सियाँ प्रकट हो श्रौर वे फुन्सियाँ जल्दी न सूर्खें, तो रोगी मर जाय।
- (१२६) जिसकी गर्दनमें जोरसे दर्द हो, जीमसे सूजन हो, बद हो और गला पक जाय, वह नहीं बचे।
- (१३०) भ्रम, श्रित प्रलाप श्रौर घोर हड़फूटन होनेसे रोगीको काल-फॉसमे समभो।
- (१३१) अगर रोगी वेहोशीमे अपने वालोको खीचे और उखाड़े, तो नहीं वचे।
- (१३२) अयर कमजोर और कुछ भी न खानेवाला रोगी, निरोगी और जवानकी तरह खाय और उसमें बल भी आ जाय, तो समक लो कि, अब वह मरेगा।
- (१३३) अगर रोगी आँखोके पास उंगली ले जाय, कुछ दूँ दतासा मालूम हो, विस्मितकी तरह ऊपर की तरफ देखे, पलक न लगे, इस तरह दूँ दे मानो उसका शरीर, उसकी खाट, उसके कपड़े कही चले गये हैं; 'और दूँ दते-दूँ दते तत्काल बेहोश हो जाय, उसे कालके फन्देम सममो।
- (१३४) जो संज्ञाहीन रोगी विना सत्रव हंसे, जीमसे दोनो होठ चाटे और उसके हाथ पैर और मास शीतल हो, वह नहीं जीवे।
- (१३४) जिस रोगीको अपने प्यारे नातेदार पास रहनेपर भी न दीखे, उनके नाम ले-लेकर पुकारे, सबकी ओर देखे, मगर किसीको पहचाने नहीं, वह नहीं बचे।

स्चना-जिन्हें श्रधिक श्रिरष्ट-लच्चग, शुभाशुभ स्वप्न श्रौर शकुन, एव मृत्यु-कारक योग प्रभृति 'कालज्ञान'' सम्बन्धी बातें जाननी हों (जिनका जानना प्रत्येक वैद्यको परमावश्यक है), वह हमारे यहाँसे "कालज्ञान" नामक पुस्तक ॥≅) ें भेजकर या बी० पी० से मँगालें । मूल्य ॥) है, पर बी० पी० से ॥।) जगते हैं।



## महारोग।

क्षिप्रिक्षित रोग, प्रमेह, कोढ़, ववासीर, पथरी, मूढगर्भ, भगन्दर और द्विति के उत्तर रोग—ये आठो महारोग है और इनका इलाज कठिन क्षेत्र है। अगर इन रोगो के साथ वल ज्ञय, मास ज्ञय, श्वास, ग्यास, शोप, वमन, ज्वर, वहोशी, अतिसार और हिचकी—ये उपद्रव भी हो, तव तो "करेला और नीम चढ़ा" वाली कहावत चरितार्थ हो अर्थात् उपद्रवोंके साथ होनेपर ये रोग हरगिज आराम न हो इसलिये सिद्धि चाहनेवाला वैद्य ऐसे रोगियोको अपने हाथमे न ले।

### उवर ।

- (२) जिस ज्वर-रोगीकी जीभ खरदरी श्रौर नीली-पीली हो जाय, श्वासकी वायु श्रत्यन्त गर्भ हो, शरीरके रोएँ खड़े हो, नेत्र नीले, लाल श्रोर पीले हो, कण्ठमे कफ घरघर करे—वह रोगी निश्चय ही मर जाय।
- (३) जिस ज्वर-रोगीके मुँहमे जल्दी-जल्दी सॉस आवे, टॉतोकी पिक काली हो जाय, ऑखे ठहर जायें, एवं शरीरमें जोर आ जाय— वह रोगी नहीं जीता।
- (४) जिस ज्वर-रोगीके मुँहसे रक्त गिरे, जिसके सिरमें दर्द हो, जिसे भीतरसे गरमी और वाहरसे शीत लगे, वह रोगी मर जाय।
- (४) जिस ज्वर# रोगीको मोह हो, किसी तरहका होश न हो, वाहर सर्वी श्रोर भीतर गरमी लगे, ऐसा रोगी-मर जाय।

<sup>#</sup> ज्वर ब्राठ प्रकारका होता है। इसमें शरीर गरम हो जाता है।

- (६) जिस जनर-रोगीके रोएँ खड़े हो, हृदयमे दारुण शूल यानी भयानक दर्द हो, मुँहसे निरन्तर ऊँचे सॉस लेता हो—नह रोगी मर जायगा।
- (७) जो ज्वर-रोगी हिचकी और साँससे पीड़ित हो, जिसकी श्रॉख श्रमती हो, जो शरीरसे चीण हो गया हो और ऊँचे साँस लेता हो—वह रोगी मर जायगा।
- ( ८ ) जिस ज्वर-रोगीके नेत्र धुएँ केसे रंगके हो, जिसे होश न हो, जिसके रक्त और मास दीए हो गये हो, एवं जिसे अत्यन्त तन्द्रा हो, वह रोगी मर जायगा।
- (६) जिस क्वर-रोगीको बहुत ही वमन होती हो, श्रॉखोसे जल गिरता हो, श्रक्ति हो, भीतर श्राग लग रही हो श्रौर जीभ काली हो गई हो—वह रोगी मर जायगा।
- (१०) जिस रोगीको सवेरे ही बुखार चढे, बुखारके साथ ज़बर्द्स्त सूखी खॉसी हो, बल और मांस चीए हो गये हो, उस रोगीको मरे हुए के समान ही सममो। (चरक)
- (११) जिस कफ-ज्वरवाले मनुष्यके मुँ हसे सवेरेके समय अत्यन्त पसीना गिरे, उसका जीना कठिन है। (बङ्गसेन)
- (१२) जो ज्वर बहुतसे प्रवल कारणोसे उत्पन्न हुआ हो, जिसमें सम्पूर्ण लच्चण मिलते हो, वह ज्वर प्राण-हरण करता है।
- (१३) जो ज्वर पैदा होते ही और चिकित्सा करते-करते ही इन्द्रियोकी शक्तिको नष्ट कर दे अर्थात् अन्धा, बहरा, गूँगा आदि कर दे, उसे असाध्य समभना चाहिये।
- (१४) जो पुरुष ज्वरसे चीए हो गया हो, अथवा जिसके शरीरमे सूजन आ गई हो, वह रोगी शायद ही बचे, क्योंकि ये असाध्य लच्चए हैं।

- (१४) जो ज्वर प्रकट होते ही विषम हो जाय, जो ज्वर बहुत दिनसे आया करे और दुवले रूखे शरीरवालेको गम्भीर ज्वर हो, तो मृत्यु समभो।
- (१६) जो रोगी मूर्चिछत होकर मोहको प्राप्त हो, गिरकर जिससे उठा, न जाय पड़ा ही रहे, एवं बाहर सर्दी श्रोर भीतर गरमी लगे—वह रोगी मर जावे।

### श्रतिसार।

- (१७) जिसके शुरूमें ऋतिसार# हो, पीछे श्वास और शोष पैदाः हो, वह शीघ ही मर जावे।
- (१८) जिसको श्वास, शूल और प्यास ये रोग सता रहे हो, जो चोए हो, जिसे ज्वरने सताया हो, ऐसे बृद्ध रोगीको यदि अतिसार-हो जाय, तो मरण ही समभो।
- (१६) जिसको अतिसार, सूजन, अरुचि और शूल—ये रोग हो,-उसकी अनेक प्रकारकी चिकित्सा करनेपर भी मृत्यु होगी।

### सूजन।

- (२०) बालक, अति वृद्ध और विकल मनुष्यके सारे शरीरमें सूजन हो, तो निश्चय ही मरण हो।
- (२१) जिसके पेटसे सूजन आरम्भ होकर क्रमसे हाथ पैरोमे फैल जावे, वह सूजन रोगीके सम्वन्धियोको वृथा हैरान करके रोषमे रोगीके प्राण नाश करे। (चरक)

<sup>#</sup> श्रतिसार है प्रकारका होता है। इस रोगमें पतने दस्त होते हैं। कभी दस्तके साथ श्रॉव तथा खून दोनों श्राते हैं।

इस रोगके निदान जन्नण श्रौर चिकित्सा पूर्णरूपसं "चिकित्सा-चन्द्रोदय" तीसरे भागमें जिल्ली गई है। मूल्य सजिल्दका ४) श्रजिल्दका ४।)

- (२२) जिसके दोनो पैरोमे सूजन हो, दोनो पिंडरियॉ र्ढ ली हो जाय श्रोर दोनो जॉघे रह जायॅ, वह रोगी नहीं बचे। (चरक)
- (२३) जिसके हाथ, पैर, गुदा और पेट सूज रहे हो एवं जिसका वर्ण, बल और आहार मारा गया हो, वह दवा करने योग्य नहीं है।
- (२४) जो सूजन नीचेके अङ्गसे प्रकट होकर ऊपरको चढ़ती है।
  -वह असाध्य होती है।
- (२४) जिस सूजनवाले रोगीको श्वास, प्यास, वमन, दुर्बलता, जत्रर श्रौर श्ररुचि हो, उसे वैद्य त्याग दे, क्योंकि वह नहीं बचेगा।
- (२६) दूसरे रोगोके उपद्रवसे प्रकट न हुई हो ऐसी सूजन पहले 'पैरोसे उत्पन्न होकर, पीछे मुख आदि ऊपरके स्थानोमे उत्पन्न हो, उसे "उल्टी-सूजन" कहते हैं। अगर पुरुषके ऐसी सूजन पैदा हो, तो वह मर जावे। जो सूजन पहले मुखपर हो, पीछे पैरोपर उतरे, वह सूजन स्त्रियोको घातक है।

जो सूजन पहले गुदामे हो, पीछे वहाँसे सब शरीरमे फैल जाय, वह स्त्री और पुरुष दोनोको नाश करती है।

### शूल।

- (२७) जिसके श्रफारा, शूल, श्वास-रोग, प्यास, मूरुक्की श्रोर -सिर-दर्द-ये रोग हो, वह शूल सरोगी मर जावे।
- (२८) जिस शूल-रोगीके मांस, बल श्रौर श्रम्नि ये चीए हो जाय. उसका रोग श्रसाध्य समम्तो।

### पार्खुः ।

(२६) जिस रोगीके दॉत, नालून और नेत्र तीनो पीले हो गये हो

<sup>#</sup> दोनों पसितयों, हृदय, नाभि श्रौर पेडू—इन पॉर्चो स्थानोंमेंसे किसीमें भी शूल हो, उसीको शूल समको। शूल-रोगमें शूलके घावके समान पीडा .होती है, इसीसे इसे "शूल" कहते हैं।

जिसे सत्र चीजें पीली ही पीली# दीखती हों, वह पाएडु-रोगी मर जायगा।

- (२०) जिसका चमड़ा पीला हो जाय, जिसके नेत्र श्रीर मूत्र पीले हो जाय श्रीर जो सब जगह पीलापन ही-पीलापन देखे, वह पाण्डु-रोगी मर जाय।
- (३१) जिस पाण्डु-रोगीके सारे शरीरमे सूजन श्रा गई हो श्रौर जिसे सब चीजे पीली दीखती हो, वह पीलियेवाला नहीं बचे।
- (३२) जिसकी देहका रंग सफेट हो एवं जो वमन, मूर्च्छा श्रौर याससे पीड़ित हो, वह रोगी नष्ट हो जाय।
- (३३) जिस पाण्डु-रोगीके हाथ, पैर श्रीर सिरमे सूजन हो श्रीर वीचका भाग पतला हो, वह रोगी श्राराम न हो।
- (३४) जिस रोगीकी देहके वीचमेसूजन हो, हाथ, पॉव और सिर ये सूख जाय, गुढा और लिगमेसूजन हो तथा जो मुर्देके समान हो गया हो, ऐसा पाण्डु-रोगी आगम नहीं होता। वैद्य ऐसे रोगीको त्याग दे।

### कामला।

(३४) जिस मनुष्यका मल काला श्रौर मूत्र पीला हो, शरीरपर सूजन विशेप हो, नेत्र, मुख, वमन, मल श्रौर मूत्र ये अत्यन्त लाल हो; मोह हो, वह कामला रोगी नहीं वचे।

छ पायहु-रोग पाँच प्रकारका होता है। श्रित मैथुन, खट्रे, नमकीन श्रीर चरपरे पदार्थ तथा मिट्टी खाने श्रीर दिनमें सोने, एवं बहुत शराब पीनेसे पायह रोग होता है। बोजचाजकी भाषामँ हमें ''पीजिया" कहते हैं। वातादि दोष खचा श्रीर मासको दूषित करते हैं, तब यह रोग होता है। हारीत कहते हैं, इममें वातादिक दोष—टोष श्रीर रस दूष्य होता है।

पायहु, कामला श्रीर हलीमक रागकी चिकित्सा भी "चिकित्सा-चन्द्रोद्य" के तीसरे भागमें जिस्ती गई है।

ं कामजा-रोग पाण्डु-रोगकी उपेचा करनेसे ही होता है। कोष्टाश्रय कामजाको ''कुम्म कामजा" कहते हैं। कामजा रोगके निदान, जच्या श्रीर चिकिस्सा तीसरे भागमें जिस्ती गई है।

- (३६) जिस कामला-रोगीको दाह, अरुचि, प्यास, अफारा, तन्द्रा, मोह और मन्दाग्नि हो तथा जिसे कोई वात याद न रहती हो, वह कामला-रोगी तत्काल मरे।
- (३७) जिस कुम्भ-कामला रोगीको वमन, श्ररुचि, श्रोकारी श्राना, श्रनायास थकान मालूम होना, श्वास, खॉसी श्रोर श्रतिसार—इतने रोग हो, वह श्रवश्य मर जाय।

### राजयच्मा।

- (३८) जिस रोगीके नेत्र सफेद हों, जिसे अन्नके नामसे बैर हो, जिसे ऊँचे श्वाससे हर समय कष्ट हो एवं जिसे वडी तकलीफसे बार-म्बार पेशाव होता हो—ऐसा राजयदमा अया चय-रोगी मर जाय।
- (३६) जो खूब खानेपर भी दिन-पर-दिन दुबला होता जाय, वह ज्ञय-रोगी श्रसाध्य है। जिस ज्ञयी-रोगवालेको श्रतिसार हो, वह भी श्रसाध्या है।
- (३६ क) जिस यहमावालेके फोतों और पेटपर सूजन हो, उसका आराम होना असम्भव‡ है, इसलिये ऐसे रोगीको वैद्य हाथमे न ले।

क्ष अपान-वायु श्रीर मलमूत्र श्वादि वेगोंके रोकने, श्रित मेथुन, उपवास, ईर्ध्या श्रीर सोच-फिक्र करने, बलवानसे बैर करने एव कुसमयमे थोडा-बहुत खानेसे वातादि तीनों दोष कुपित होकर राजयस्मा पैदा करते हैं। इसे शोष, चय, राज-यस्मा या राजरोग कहते हैं। इसमे कन्धों श्रीर पसवाडों मंदर्द, पैरोंमे जलन श्रीर सब शरीरमें ज्वर रहता है। बल-मासके सीण होनेपर रोगी त्याज्य है, इलाज करने योग्य नहीं है। यदि बल-मास सीण न हुए हों श्रीर चाहे सभी जस्मण हों, तो चिकित्सा करनी उचित है। यसमाके निदान लस्मण श्रीर चिकित्सा "चिकित्सा—चन्द्रोदय" पाँचवे भागमें विस्तारसे लिखी है। मूल्य श्रीलव्दका १) सजिव्दका १॥)।

ं चॅयी-रोगवालेका जीना मलके श्रधीन है। इसलिये चयवालेके मलकीः रक्षा करनी चाहिये। कहा है:—

> मजायत्तं बज पुसा, शुक्रायत्त तु जीवितुम । तस्माद्यरनेन संरचेत् यचिखो मजरेतसी ।

‡ इसिजये त्राराम होना त्रसम्भव है, कि शोध या सूजन बिना दस्त कराये त्राराम नहीं होती और स्व-रोगमें दस्त कराना मना है।

### रवास#।

- (४०) जिस खास-रोगीका सॉस मुॅहसे निकले, वह तो शीतल हो श्रोर नाकसे निकले वह गरम हो, नाडी जल्दी-जल्दी चले एवं रोगोमें चलनेकी सामर्थ्य न हो—वह खास-रोगी शीघ ही मर जाय।
- (४१) जिस श्वास-रोगीके श्रद्ध कॉपें, जिससे चला न जाय, जिसका मुँह केशरके समान पीला हो जाय श्रौर दम्त जाते समय कवा निकले, वह श्वास-रोगी मर जाय।

## उद्र-रोग।

- ( ४२ ) जिस उदर-रोगी हैं की पसिलयों फटी जाती हो, यानी उनमें खड़े जोरकी पीड़ा होती हो, अन्न खानेकी इच्छान हो, सूजन और दस्तोसे दुखी हो, जुलाव या और किसी कियास पटका जल वगैरः निकाल देने-पर भी, थोड़े ही दिनोमे, फिर पेट बढ़ जाय—उस रोगीको वैद्य त्याग दे।
- (४३) जिस उद्र-रोगीकी ऑखोपर सूजन हो, लिझ टेढ़ा हो गया हो, पेटका चमड़ा गीला तथा पतला हो गया हो एवं वल, अग्नि, कथिर और मास—ये चीण हो गय हो, वह रोगी त्याच्य है। ऐसे रोगीको वैद्य हाथमे न ले।
- ( ४४ ) जिस उदर-रोगीके मल श्रौर मूत्र गाँठदार निकलें, जिसके शरीरमें गरमी न गहें, "चरक"में लिखा हैं, ऐसा उदर-रोगी श्वाससे मरे।

\* महाश्वास, उर्द्ध स्वाम, विज्ञश्वास, तमकश्वास श्रीर चुद्दस्वास—पॉच नरहके स्वाम-रांग होते हैं। पहले तीन स्वास-रांगोंमे कोई भाग्यवान ही बचता है। चीथा तमकश्वाम कप्टसान्य है। हाँ, पाँचवा चुद्दस्वास वेशक साध्य है। हिचकी श्रीर स्वास नितनी जन्दी मनुष्यके प्राण हरण करते हैं श्रीर रांग नहीं करते।

र्ष्ट्रं उटर-रोग श्राठ तरहके होते हैं। उटर-रोग जन्ममे ही प्राय कप्टसाध्य -होते हैं। बलवान पुरुषके उटर-रोग हो श्रीर पेटमें पानी न श्राया हो, तब तो किसी तरह बडी कठिनाइयोंसे श्राराम हो जाय। पानी पैटा होनेके बाद सभी उटर-रोग मारक होते हैं। हो, बढिया शास्त्र-चिकिस्सा रोगीको सुखी कर -सकती है।

### गुल्म-रोग।

- (४४) जिस गुल्म-रोगीको श्वासकी पीड़ा हो, पसली, हृदय श्रौर पेड प्रमृतिमेसे किसीमे शूल चलता हो, बहुत जोरकी प्यास हो, श्रात्रका नाम बुरा लगता हो, रोगी कमजोर हो गया हो श्रौर इनके साथ ही गोलेकी गाँठ श्रकस्मात् लोप हो जाय—वह रोगी मर जायगा।
- (४६) जब गुल्म यानी गोला धारे-धीरे सारे पेटमे फैल जाता है, धातुत्रोमे उसकी जड जा पहुँचती है, नाडियो यानी नसोका जल उसपर लिपट जाता है, बाकी रहा हुआ गोला पीठकी तरह ऊँचा हो जाता है, तब गुल्म-रोगी निर्वल हो जाता है, खानेपर मन नही रहता, सूखी उल्टी आती है, खाँसी, वमन, प्यास, ज्वर, तन्द्रा और पीनस— जुकाम—ये लज्ञण पैटा हो जाते हैं-ऐसी अवस्था होनेपर गुल्म-रोगी असाध्य हो जाता है।
- (४७) यदि गुल्म शोगीको वमन होती हो, दस्त लगते हो, हृदय, नामि और हाथ-पैरोमे सूजन हो, साथ ही ज्वर और दमका उठाव हो—तो रोगी जीवित नहीं रह सकता।

### रक्तपित्त ।

( ४८ ) जिसकी जीभ, दोनो होठ और श्रॉखे लाल हो जायँ अथवा

# वातादिक दोपोंके अत्यन्त दुष्ट होनेसे पेटमे गॉठ-सी हो जाती है। इस गॉठ, या गोलेके रहनेके पाँच स्थान हैं—दोनों पसवाडे, हृदय, नाभि श्रीर वस्ति (पेडू)। यह गोला चलायमान श्रीर निश्चल दोनों तरहका होता है श्रीर घटता-बढ़ता भी रहता है।

गुलम श्रीर श्रन्तिवृद्धि दोनों स्रतमे एकसे होते हैं, रहनेके स्थान भी दोनोंके एक ही हैं, तब इनमे फर्क क्या है गृ गुलम निराश्रय है श्रीर श्रन्तिवृद्धि साश्रय है। गुलम दोषोंमें रहता है, श्रन्तिवृद्धि मांस श्रीर ख़ूनमें रहती है, गुलम सुद्धीके बराबर होता है, विद्धि गुलमसे बढी होती है, विद्धिका पाक होता है, किन्तु गुलमका पाक नही होता।

उनसे खून गिरे,—ऐसा रक्तमूत्रवाला, रक्तातिसारवाला और रक्तपित्त श्राला रोगी मर जाता है।

(४६) जिस रोगीको खुनकी उल्टी हो, श्रॉखे लाल हो, सब श्रोर लाल-ही-लाल रङ्ग दीखे,—ऐसा रक्तपित्त-रोगी मर जाता है।

(५०) जो रक्तिपत्त मासके घोवन, सड़े पानी, कीच, मेद, राध, रुधिर, कलेजेके दुकडे, पकी जामुन, काले रङ्ग, नीले रङ्ग या पपैहाके पंखके समान हो, जिसमे मुर्देकी-सी बदबू आवे और साथ ही श्वास आदि रक्तिपत्तके उपद्रव हो, वह रक्तिपत्त आराम नहीं हो सकता और वह रक्तिपत्त भी असाध्य है, जिसका रङ्ग इन्द्र-धनुपक समान हो।

ववासीर।

(४१) जिस ववासीर र्ह रोगी के मुखपर सूजन हो, भ्रम, श्रक्ति, विवन्ध श्रौर पेटके शूलसे रोगी पीडित हो, वह रोगी मर जाता है।

# रक्तिपत्त जपर श्रौर नीचेके दोनों रास्तोंसे होता है। जपरवाला साध्य, नीचेवाला याप्य श्रोर दोनों श्रोरसे होनेवाला श्रसाध्य होता है। नाक, कान, श्रोख श्रीर मुँहसे जब खून गिरता है, तब जपरका रक्तिपत्त कहते हैं। यही साध्य होता है, क्योंकि यह कफमे होता है। जब लिग, भग श्रौर गुदासं खून निकलता है, तब इसे नीचेका या श्रधोमार्गी कहते हैं। जब रुधिर श्रायन्त कुपित होता है, तब श्रोख, कान, नेत्र, मुख, गुदा श्रौर लिग तथा शरीरके सभी रोम- छिद्रोंसे खून गिरता है। यह श्रसाध्य सममा जाता है।

क्षूँ मनुष्यकी गुदामं तीन श्रांटें या बिलयों होती हैं। उपरके श्रांटेको प्रवा-हिणी, बीचकेको सर्जनी श्रौर तीसरेको ग्राहिणी कहते हैं। प्रवाहिणी मल श्रौर श्रपान-वायु श्रादिको बाहर लाती, सर्जनी बाहर निकाल देती श्रौर ग्राहिणी मल श्रादिके निकल जानेपर गुदाको जैसीकी तैसी बन्द कर देती है। इन्हीं तीन श्रांटोंमें बवासीरके मस्से होते हैं। उनसे ख़ून गिरता है श्रौर नहीं भी गिरता। जिस बवासीरमें ख़ून गिरता है, उसे ख़ूनी श्रौर जिसमें खाली चटले चलते हैं, उसे बादी बवासीर कहते हैं। वैद्यकके मतसे बवासीर छै तरहकी होती हैं। लोकमं साधारण लोग दो तरहकी ही कहते हैं। गुदाके बाहरके श्रांटेकी श्रौर एक सालकी पुरानी बवासीर श्राराम हो जाती है, पर बीचके श्रांटेकी कठिनतासे श्राराम होती है। जन्मकी, त्रिदोपज श्रौर भीतरके तीसरे श्रोटेकी श्रसाध्य होती है। इसकी चिकित्सा तीसरे भागमें लिखी है। मूल्य ४।) सजिल्दके १)

- (४२) जिस बवासीरवाले रोगीको प्यास बहुत लगती हो, श्रन्न श्रच्छा न लगता हो, शूल चलते हो, खून बहुत गिरता हो, दस्त लगते हो श्रीर सूजन हो ऐसा रोगी मर जाता है।
- ( ५३ ) जिस बवासीरवालेके हाथ, पैर, गुटा, नाभि, मुँह श्रीर न्कोतोंपर सूजन हो श्रीर पसवाड़ोमे दर्द हो, वह श्रसाध्य है।
- ( १४ ) जिस बवासीरवालेके हृदय और पसिलयोमें टर्द हो, इन्द्रियों -श्रीर मनमे मोह हो, वमन होती हो, श्रङ्गीमें पीड़ा हो, बुखार चढतों -हो, प्यास जोरसे लगती हो, गुटा पक जाय यानी गुदापर पीले-पीलें फोड़े हो जाय, वह रोगी श्रसाध्य है।

### विद्रधि ।

( ४४ ) जिस विद्धिवालेके पेटपर श्रफारा हो, पेशाव रुक गया हो, जिल्टयाँ होती हो, हिचकियाँ चलती हो, पसली वगेरः में कही शूल चलता हो, प्यास और श्वाससे रोगी दुःखी हो, तो रोगी मर जायगा।\*

### भगन्द्र ।

( ४६ ) जिस भगन्दर + रोगीके घावसे श्रधावायु, मूत्र, विष्ठा, कीडे श्रौर वीर्य ये गिरते हो, उसको श्रसाध्य समभो।

# एक प्रकारकी गोल श्रीर लम्बी स्जनको "विद्धि" कहते हैं। यह इड्डी तक पहुँच जाती श्रीर पैदा होनेके समय घोर पीडा करती है। यह छै तरहकी होती है। कोई गुलरके समान, कोई मिट्टीके सरावेके समान, कोई उपरसे पतली जीचेम मोटी श्रनेक तरहकी होती है। कोई पकती है, कोई नहीं पकती है। गुदा, चिस्त, मुख, नामि, कूख, वच्चण, वृक्क, प्लीहा, हृज्य, क्लोम (प्यासका स्थान) इसके होनेके स्थान हैं। यह बाहर भी होती है श्रीर भीतर भी। वडा ख़राव रोग है।

+ गुराके पास, दो अगुलकी ऊँचाईपर, पीछेकी तरफ, एक फुन्सी सी होती है। उसमे बडा दर्द होता है। जब वह फूर जाती है, उसे "भगन्दर" कहते हैं। उपेचा करनेसे उसमे चलनीकी तरह अनेक छेट हो जाते हैं। उनमेसे मल, मूत्र न्श्रीर चीर्य्य निकलने लगते हैं। भगन्दर सभी दुस्साध्य होते हैं। त्रिटोपन श्रीर - चतन तो श्रसाध्य ही होते हैं।

पथरी ।

(४७) जिस रोगीके नाभि श्रोर फोतोपर सूजन हो, पेशाव रुक जावे, शूल चले, ऐसा पथरी क्ष, सिकता श्रौर शर्करावाला रोगी मर जाय। सूढ़गभी

- ( ४५ ) जिस स्त्रीके वचा होता-होता गर्भ-मार्गमें रुक जाय, वाहर न निकले, मकल शूल हो तथा खाँसी-श्वास आदि उपद्रव भी हो, वह स्त्री मर जाय**%**।
- ( ४६ ) जिस गर्भिणीका सिर नीचा हो जाय, देह शीतल हो जाय, लज्ञा-शर्मका भ्यान न रहे, जिसकी कोखमे हरी नीली नसे उठ खड़ी हो, वह गर्भिणी आप मरती और गर्भको मारती है अथवा गर्भ उसे मारता श्रीर श्राप मरता है, अर्थात् गर्भगत वालक श्रीर गर्भिणी दोनों मर जाते हैं।

मृगी ।

## (६०)''मुश्रुत"में लिखा है,जिसे वारम्वार जल्टी-जल्टी श्रपस्मार यानी

# पथरी रोग वस्ति या पेटू में होता है। वीर्य्य श्रादिकी गाँठसी जम जाती है। मैथुनके समय चलते हुए वीर्यं और मलमूत्र थादि वेगोंके रोकनेसे पथरी होती है। फोतोंके पासकी सीवन श्रीर पेड़ू के श्रगते भागमें दर्द होता है। प्यरीके कारण पेशावकी राह रक जाती है। इसितिये पेशावकी धार फटी-फटीसी श्राती है, पेशावके समय जोर करनेसे भयानक पीड़ा होती है। पेशावमें शकरसी जाय, वह "गर्करा" श्रीर वालूमी जाय वह "सिकता" कहाती है। पीलिया, उप्णवात चौर हृदय शूल चाडि पथरीके उपद्रव हैं।

🖔 मूढगर्भकी गति श्राठ प्रकारकी होती है । वायुके योगसे गर्भ टेढ़ा होकर श्रनेक तरहमे योनि द्वारमे श्राकर श्रद जाता है। नोई सिरसे, कोई पेटसे, कोई एक हाथमे, कोई दोनों हाथोंसे योनि-द्वारको रोक देता है। किसीके हाथ पैर खुरकी तरह बाहर निकल श्राते हैं श्रौर शरीर योनिके भीतर श्रदका रहता है।

§ मूदगर्भके कारणमे तो स्त्रीकी योनिका द्वार बन्द हो जाता है, वालक श्रटक जाता है; किन्तु जब पेटमें बचा माताके मानसिक श्रीर श्रागन्तुक दु.खोंसे मर जाता है, तब उसे "मृतगर्भ" कहते हैं। जब पेटम बालक मर जाता है, तब गर्भ हिलता-चलता नहीं, बचा होनेके दर्द बन्द हो जाते हैं,शरीर हरा श्रीर नीला-सा हो जाता है, ग्वासमें दुर्गन्ध श्राती है एवं श्रातींके फूलनेसे पेट सूज जाता है-येमे जन्म होनेसे वालकको मरा सममना चाहिये। -

मृगीक्षका दौरा हो, जो कमजोर हो जाय, जिसकी भौहे चलायमान हों और जो ऑखोको दुरी तरहसे चलावे, वह मृगी-रोगवाला मर जाय। हारीतने पार्श्वमंग, अन्नसे बैर, सूजन और अतिसार ऊपरके लक्त्योंक साथ और जोड़े है।

वात-व्याधि।

(६१) हारीतने कहा है—जिस वात-व्याधिवाले के शूल हो, चमड़ा सूना हो यानी स्पर्श-ज्ञान न हो, शरीर फटा हो, (या हड्डी ट्रटी हो) अफारा हर समय वना रहता हो आरे रागी दुखी हो, वह मर जायगा। "सुअत"मे सूजन और कम्प अधिक लिखे है।

प्रमेह ।

(६२) यदि प्रमेहई रोगीका प्रमेह उपद्वी-सहित हो, अत्यन्त वहता

# मृगीको अपस्मार इसिलये कहते हैं कि, इस रागमे स्मृतिका नाश हो जाता है, कुछ ज्ञान नहीं रहता। इसी वजहमें रागीके लिये जल वगैर से भय रहता है। अधिक चिन्ता, शोक, लोभ, मोह आदिसे वातादि दोप कुपित होकर, मनके बहनेवाली नाडीमें जाकर स्मरण (ज्ञान) का नाश कर, अपस्मार रोग पदा करते हैं। मृगी-रागी ढांतोंको चवाता, मुँहसे भाग गिराता, भोंहे हिलाता और आखांको टेड़ी-बांकी करता है। उसे ऐसा मालूम होता है, मानोकाला,पीला, सक्टे आदमी मेरे पास दौडा आता है। पुरानी और दुवंलकी मृगी असाध्य होती है।

र्क्षुं वात-व्याधि बहुत प्रकारकी होती है। श्राचेपक, द्रारापतानक, धनुस्तम्भ, सन्यास्तम्भ, शिराग्रह, हनुग्रह, लक्ष्वा, फालिज, सुँह टेटा हो जाना श्रीर श्राधाः शरीर रह जाना प्रभृति रोग वात-व्याधिम शामिल हैं।

्र श्रव्यका न पचना, श्रक्ति, उनर, खाँसी श्रौर पीनस—ये कफ-प्रमेहके श्रौर विस्त यानी पेड में दर्ड, फोतोंका पककर फटना, उनर, प्यास, खट्टी डकार, मूच्छां श्रौर पतले दस्त—ये पित्त-प्रमेहके श्रौर उदावर्त्त, हृदय तथा गलेका रुकना, सब रसोंके खानेकी इच्छा, श्रूल, निद्रानाश, शरीर सूखना, सूखी खाँसी श्रौर रवास—ये वात-प्रमेहके उपट्रव हैं। प्रमेह वीस प्रकारके होते हैं। ये पेशावकी बीमारियाँ हैं। इनमें तरह तरहके पेशाव होत हैं। इस रोगवालेके किसीके मतसे सात तरहकी, (चरकके मतसे) किसीके मतसे नो तरहकी ( सुश्रुत श्रौर भोजके मतसे ) श्रौर किसीके मतसे दस तरहकी पिडिकाया फुन्सियाँ होती हैं। गुटा, हृदय, सिर, कन्धा, पीठ श्रौर मर्मस्थानकी पिड़िकाय श्रसाध्य होती हैं। सब प्रमेहों मधुमेह खराब है। दवा न करनेसे, समय पाकर, सभी प्रमेह "मधुमेह" हो जाते हैं। मधुमेहवालेका पेशाब मधु या शहदके समान होता है। पेशाबमें चींटियाँ लगने लगती है।

नोट—मृगी श्रौर वात-न्याधिकी विस्तृत चिकिरसा सातवें भागमें श्रौर प्रमेहकी चिकिरसा चौथे भागमे देखिये । हो, शराविका, कच्छपिका आदि फुन्सियाँ रोगीको अत्यन्त पीड़ित करती हो, तो प्रमेह-रोगी मर जाय ।

कोढ़।

(६३) जिस कोढ़ रोगीका शरीर फट गया हो, अड़ीसे कोढ़ चूता हो, नेत्र लाल हो, स्वर भड़ हो, स्तेह, स्वेद, वमन, विरेचन प्रभृति पंच-कर्मीसे कुछ लाभ न हो, कुष्ठ अस्थिगत हो गया हो, ऐसा कोढ़ी मर जाता है।

(६४) गुटा, हाथ, पैर, तलवों और होठोमे यटि किलास कोढ़ हो और वह पुराना भी नहों, तो भी यश चाहनेवाला वैद्य ऐसे कोढ़ीकी चिकित्सा न करें ।

### उन्माद् ।

(६४) जो उन्माद-रोगो सदा मुँह नीचा रक्खे, अथवा सदा ऊपरको मुँह रक्खे, मांस-वल चीण हो गये हो, दिन-रात जागता रहे, किसी बातका सन्देह न रहे—ऐसा पागल मर जाता है।

क्ष कोइ ग्रठारह प्रकारके होते हैं । उनमे सात महाकुष्ठ श्रीर ग्यारह चुड़-कुष्ट होते हैं । बड़ा ख़रात्र रोग है । कोडवाजी के साथ मेथुन करने से, कोड़ी के शरीरसे शरीर जग जाने से, कोड़ी का श्वास जगने से, कोड़ी के साथ एक वासन मे भोजन करने मे, कोड़ी के साथ एक पजड़ पर सोने से, कोड़ी के साथ मिलकर बैठने से, उसके पास रहने से, कोड़ी के कपडे पहनने में, कोड़ी की पहनी हुई माजा पहनने से, सूँ घा हुश्रा फूज सूँ घने से श्रीर कोडी के जगाये चन्दन में से चन्दन जगाने से कोड हो जाता है। यह रोग उडकर जगता है। कोड़, प्वर, च्य, नेत्र-रोग श्रीर चेचक श्रादि रोग सकामक कह जाते हैं, यानी उडकर जगने हैं। इसि जये बुद्धिमानों को इनसे हर तरह बचना चाहिये। कोड़ रोग ऐसा है कि, मरने पर भी पीछा नहीं छोडता। कहा है •—

म्रियते यदि कुष्ठेन पुनर्जातस्यतद् भवेत् । नातोनिंद्यतरोगो यथा कुष्ठं प्रक्रीर्त्तितम् ॥

कोड़ीके मर जानेपर भी दूसरे जन्ममें कोड़ होता है। कोड़-चिकिस्सा सातकें भागमें देखिये।

(६६) जिस उन्माद्ध रोगीके नेत्र भयानक हो जायँ, जल्दी-जल्दी चले, सुँहसे भाग निकलें, जिसे नींद बहुत आवे, जो गिर-गिर पढे और जो कॉपे, वह रोगी असाध्य है। जो हाथी, पर्वत, वृत्त, देव-मिन्द्र आदिसे गिरकर उन्माद्यस्त हो, वह भी असाध्य हैं। तेरह वर्षके वादका उन्माद रोग भी असाध्य हो जाता है।

## विश्चिका।

( 5% ) जिस रोशिक दॉत, नाखून और होठ काले पड़ जायँ, संज्ञा जाती रहे, होश-हवास ठिकाने न रहे, वमन करते-करते रोगी धवरा जाय, श्रॉखे खड्डोमें घुस जायँ, श्रावाज मन्दी हो जाय, हाथ-पैरोंके जोड़ ढीले हो जायँ, वह विश्चिकाई रोगी नहीं वचे।

## हिचकी ।

(६८) जिसकी देह हिचकियोंसे तन जावे, ऊँची दृष्टि हो जावे, मोह हो, शरीर दुर्वल हा जाय, अन्नपर मन न चले, छींक बहुत आवे, ऐसे रोगीको यदि गम्भीरा या महती हिचकी × आती हो, तो उस रोगीका वैद्य इलाज न करें।

# उन्माट—यह रोग मनमे सम्बन्ध रखता है, इसित रे इमे उन्माट कहते हैं। इस रोगमें रोगी बिना कारण हैंसता है, मुस्कराता है, बिना प्रसंग नाचता, गाता और दीवारोंसे वातें करता है, बिना कारण रोता है, हाय-पैर चलाता है, डरता है, भागता है, नंगा हो जाता है, पश्थर मारता है, ऐसे-ऐसे अनेक लज्जा होते हैं। इसी को "उन्माद" या "पागलपन" कहते हैं। इसकी चिकिस्सा सातवें भागमें देखिये।

र्ंगिम क्रिविक्तको योज-चालमें ईजा कहते हैं। श्रद्धरेज़ीमें कॉलेरा कहते हैं। इस रोगम दस्त श्रीर क्ष्य (वमन) होते हैं। पीछे प्यास, शूज, श्रम, मूर्च्छा (वेहोशी), दाह, जॅमाई कम्प श्रीर मस्तक-पीडा ये लक्ष्या होते हैं। रोगीका रह श्रीर-का-श्रीर हो जाता है पेशाव वन्द्र हो जाता है। बहुत कम रोगी इस रोगमें बचते हैं। विश्विका रोगकी विस्तृत चिकित्मा तीसरे भागमें जिखी है।

× हिचकीको वैद्यकमें हिका कहते हैं। यह पाँच तरहकी होती हैं। इस रोगमें मनुष्य बहुत ही जल्डी मरता है। मामृली हिचकी गरम भात श्रौर घी खाने श्रोर प्राणायाम प्रमृति उपार्थोंसे सहजमें बन्ड हो जाती हैं, किन्तु गम्भीरा श्रौर महती हिचकी प्राण्नाशक हैं। इस रोगमें सुन्ती करना ठीक नहीं। इस भयानक रोगका इलाज छुठे भागमें दे जिये।

- (६६) जिसके दोषोका सञ्चय .खूव हो गया हो, जिसका श्रन्न छूट गया हो, जो कमजोर हो गया हो, जो अनेक रोगोसे दुर्वल हो गया हो, जो वूढ़ा हो या अति मैथुन करनेवाला हो—ऐसे पुरुषको यदि गम्भीरा या महाहिका चलें, तो रोगी तत्काल मर जाय।
- (७०) यमका हिचकीवाला यदि वकवाद करे, पीड़ा, मोह तथा प्यास हो—तो यमका भी तत्काल प्राण-नाश करती है।

## छर्दि ।

(७१) चीए पुरुषके बारम्वार छिद (वमन) हो, साथ ही खॉसी, श्वास, ब्वर, हिचकी, प्यास, वेहोशी, हृदय-रोग और ऑखोके सामने ऑधेरा आना ये उपद्रव हो, छिदमें .खून और राध मिले हो, छिदका रक्ष मोरके चॅदोवेके समान हो, ऐसी छिदि असाध्य होती है।

### मदात्यय।

(७२) जिस मदात्यय रोगीका नीचेका होठ ऊपरके होठसं लम्बा हो जाय, शरीरमे वाहर जोरसे जाड़ा लगे, भीतरसे अत्यन्त दाह हो, मुख तेलसे लिपा-सा हो जाय, जीभ, होठ, दॉत काले या नीले हो जाय, आखें पीली हो जाय या .खून-जैसी सुर्फ हो जाय, ऐसे बहुत शराव प्रें पीनेसे वीमार हुए रोगीको वैद्य त्याग दे।

### दाह

(७३) हृदय, सिर या पेड में चोट लगनेसे जो दाह! रोग होता है,

क्ष छिदि रोगमे वमन यानी कय होती है। इसका इलाज छुठे भागमे देखिये।

क्ष्रें जो गुण विपमें हैं, वही गुण मधमें हैं। श्रगर यह वेकायदे श्रन्धाधुन्ध

पिया जाता है, तो भयद्वर मदात्यय-रोग पैदा करता है, श्रगर कायदेसे थोडा-थोडा

पिया जाता है, तो श्रमृतका काम करता है। विधि-पूर्वक पीनेसे रूप खिलता है,

मनको सन्तोप होता है, उत्साह होता है एव शोक श्रीर रज हवा हो जाते हैं।

‡ दाह-रोग सात प्रकारका होता है। इस रोगम रोगी एकदम जला जाता— है। मारे दाहके रोगी बेहोश हो जाता है। गला, तालू और होठ एकदमसे सूखने जगते हैं। मारे गरमीके रोगी जीभको बाहर निकाल- देता है। ऐसे-ऐसे-जल्ला होते हैं। दाह और मटात्ययका इबाज सातवे भागमें देखिये। वह असाध्य होता है। जिस रोगीको दाह हो, मगर उसका शरीर कूनेमे शीतल हो, वह रोगी आराम नहीं होता।

### वात-रक्त।

(७४) घुटनो तक गया हुआ वातरक्त असाध्य होता है। जिस वातरक्त-रोगीका चमड़ा फट जाय या चिर जाय, उसमेसे राध आदि चुएँ, साथ ही मास-च्य, निद्रा-नाश, अक्चि, श्वास, मासका सड़ना, मस्तकका जकडना, मूच्छी, अत्यन्त पीड़ा, प्यास, द्वर, मोह, हिचकी, लॅगड़ापन, विसर्प, पकाव, नोचनेकी-सी पीड़ा, भ्रम, अनायास अम, उंगली टेढ़ी होना, फोड़े, टाह, मर्म स्थानों में पीड़ा और अर्दु द (गाँठ) —ये उपद्रव हो, वह बातरक्त-रोगी असाध्य है। वातरक्तके साथ यदि एक ही उपद्रव "मोह" हो, तो भी उसे असाध्य सममना चाहिये।

### उद्धस्तम्भ ।

(७४) जिस उरुस्तम्म हैं रोगीके दाह, शूल और नोचनेकी-सी पीडा तथा कम्प हो, वह रोगी मर जाय।

उदावर्त्त ।

(७६) जो उदावर्त-रोगी प्यास और शूलसे पीड़ित हो, क्लेशयुक्त हो, चीण हो, मलकी उट्टी करता हो—ऐसे उदावर्त; रोगीको वैद्य प्याग दे।

# वातरक्त-रोग एक प्रकारका रक्त-विकार है। इस रोगमें सारे शरीरका . खून खुराब हो जाता है। सूजन, खुजली, फोडे, स्पर्शका द्वरा मालूम होना या शरीरका सूना होना या सुई चुमानेकी सी पीडा प्रमृति जच्चण होते हैं। सूखे, मोटे श्रौर नाज़ुक लोगोंका यह रोग होता है।

हूँ उरुस्तम्भ रोगमें पैरॉका सो जाना, सकोच होना, पैर उठाने छौर रखनेमें तकलीफ, जॉघ और उरुग्रोंमे अधिक पीडा, निरन्तर दाह और वेदना हो, शीतल पदार्थोंका स्पर्श मालूम न हो, यानी शरीरके शीतल चीज़ लगनेसे मालूम न हो, पैर और जॉघ पराई-सी और टूटी सी मालूम हों।

दे उदावर्त्त-रोग १३ प्रकारके होते हैं। अधोवायु, विष्टा, मूत्र, जॅमाई, अश्रु-पात, छींक, डकार, वमन, शुक्र, प्यास, श्वास और निद्रा इन १३ वेगोंके रोकनेसे उदावर्त्त रोग होते हैं। पेटमें दर्द, अफारा, पथरी, फोर्तोमें दर्द, गुदामें पीड़ा, सूजन और पीलिया प्रमृति लच्चा इन रोगोंमें होते हैं।

नोट—वातरक्तं, उटावर्कं श्रीरं उरुस्तमकी विस्तृतं चिकित्सा सार्त्तवे भागमें देखिये।

## श्लीपद् या हाथी-पाँव।

(७७) जो श्लीपट कफकारक आहार-विहारसे हुआ हो तथा कफप्रकृतिवाले पुरुषके कफसे हुआ हो तथा स्नावयुक्त हो, तथा जिस टोपसे प्रकट हुआ हो उसके लच्चण उसमे वढ़ गये हो, खुजली यहुत चलती हो और कफयुक्त हो, ऐसा रोगी असाध्य है। ऐसे श्लीपद (हाथी-पॉव) वालेको वैद्य हाथमे न ले।

### त्रण।

(७८) जो त्रण् # मर्मस्थानमें प्रकट हुए हो और उनमे अत्यन्त पीडा होवे तथा जो त्रण (फोड़े) वाहरसे शीतल हो और उनके भीतर जलन होवे तथा जिन त्रणोमें भीतर जलन हो और वाहरसे शीतल होवें तथा जिन त्रणवाला रोगी वलत्तय, मांसत्तय, श्वास, खॉसी, अरुचि इनसे पीडित होवे तथा जो त्रण मर्मस्थानमें प्रकट हुए हो और उनमेसे राध, लोहू अधिकतासे बहते हो तथा जो त्रण इलाज-पर-इलाज करनेसे भी आराम न हो—ऐसे त्रणोकी चिकित्सा सहै द्य भूलकर भी न करे।

## उपदंश या त्रातशक।

(७६) जिस उपटशमे अनेक प्रकारका स्नाव हो और साथ ही पीडा हो, वह त्रिदोपज उपटंशक्ष्रै असाध्य है।

क्रूँ उपटश — इसे सर्व साधारण "गरमीका रोग" कहते हैं। इस रोगमें लिइ पर छोटी-छोटी फुन्सियाँ हो जाती हैं। पीछे पककर उनसे राध बहती है, इसके बाद लिंग सूज जाता है श्रीर लिगका मुख बन्द हो जाता है इत्यादि। यह रोग पॉच प्रकारका होता है। हाथकी चोट जगनेसे, नाखून श्रीर दॉर्तोंके जगनेसे, श्रव्छी तरह न घोनेसे, गरमीवाली स्त्रीसे मैशुन करनेसे, रजस्वजा स्त्रीके साथ गमन करने श्रीर खोरी जलमे इन्द्री थोनेसे, श्रथवा गरमीवालेके पेशावपर पेशाब करनेसे उपटश या गरमी रोग होतां है। इस 'रोगके इलाजमें देर करना श्रीर मोतको न्योता देना दो बात नहीं हैं। इसाज तीसरे भागमें देखिये।

**<sup>%</sup> वर्ण-फोर्डों को कहते हैं। चिकित्मा सातवें भागमे देखिये।** 

( ५० ) जिस उपदंश-रोगीके लिगका मांस गल गया हो, कीड़े लिग-को खा गये हो, केवल फोते रह गये हो, उस रोगीसे वैद्य दूर ही रहे।



जिस रोगीके नेत्र, कान और मुख सौम्य-श्रेष्ठ हो, जो रस तथा गन्धको जानता हो, उस रोगीका रोग निस्सन्देह साध्य है।

जिसके हाथ-पैर गर्म हो, दाह—जलन—श्रल्प हो, जीभ कोमल हो, वह रोगी नहीं मरता।

जिस रोगीके ज्वरमे पसीने न श्राते हों, सॉस नाकसे श्राता हो, करठमें कफ घरघर न करता हो, वह रोगी श्रवश्य जीता है।

जिस रोगीको सुखसे नीद श्राती हो, शरीर कान्तियुक्त हो, इन्द्रियाँ प्रसन्न हो, वह रोगी नहीं मरता।

सूचना—हमारे यहाँ उपदंश रोगकी उत्तम-से-उत्तम द्वाएँ मिलती हैं। हमारी द्वाश्रोंसे सहजमे थांडे ख़र्चमे रोगी श्राराम हो जाता है। इन्द्रिय गल न गई हो, इसके सिवा चाहे जैसे लच्चणींवाला रोगी हो, हम दावेके साथ श्राराम करनेको तैयार हैं। पत्र द्वारा बातचीत कीजिये।

उपदश या गरमीका इलाज बहुत ही श्रन्छी तरह समका समकाकर "चिकित्सा-चन्द्रोदय" तीसरे भागमे लिख चुके हैं। मूल्य ४।) सजिल्दके ४)

## षडविन्दु तैल।

इस तैलकी वृँदे नाकमे टपकाने, सिरमे लगाने श्रीर सूँघनेसे श्राधासीसी, समतवायु, श्रॉलींकी लाली, सिरमे घूबे मारना वगैर- सिरके रोग निश्चय ही श्राराम हो जाते हैं-। दाम १ शीशीका १)

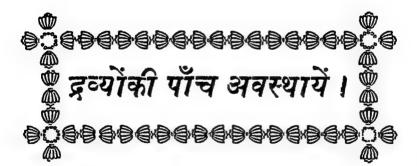

२००० त्येक पदार्थमे रस, गुण, वीर्य, विपाक स्रोर शकि—ये विक्षा है पाँच बाते होती है। ये पाँची अपना-श्रपना काम करते कि है। पदार्थीमे छै प्रकारके रस, वीस प्रकारके गुण, दो तरहके वीर्य, तीन तरहके विपाक स्रोर स्रचिन्त्य प्रभाव होता है।

## 

पदार्थों मधुर, श्रम्ल, खारी, कड़वा, चरपरा श्रौर कसैला—ये छै रस रहते है। वाग्भट्टने लिखा है, इन छहोमे पहला-पहला रस पीछे-पीछेके रससे श्रधिक वलप्रद है।

मधुर, श्रम्ल (खट्टा) श्रौर खारी—ये तीन रस वातनाशक है श्रौर कड़वा, चरपरा श्रौर कसेला—ये तीन रस वातकारक हैं।

कड़वा, कसैला श्रोर मीठा—ये तीन रस ित्तनाशक है श्रोर खट्टा, खारी श्रोर चरपरा—ये तीन रस ित्तकारक है।

मीठा, खट्टा, खारी—ये तीन रस चिकने और भारी है। चरपरा, कड़वा श्रोर कसेला,—ये तीन रूखे और हलके है। मीठा, कडवा श्रीर कसेला, येतीन शीतल है। चरपरा, खट्टा और नमकीन ये तीन गरम है।

जो रस वातको हरनेवाला है, यदि उस रसवाले पदार्थमे रूखापन, शीतलता श्रौर हलकापन हो, तो वह वायुको नष्ट नहीं कर सकता। खारा और कसैला रस वायुको कुपित करता है, मीठा और कड़वा कफको कुपित करता है, चरपरा और खट्टा रस पित्तको कुपित करता है।

चरपरा त्र्यौर खट्टा रस वातको शान्त करता है, मीठा त्र्र्यौर कड़वा पित्तको शान्त करता है, चरपरा त्र्र्यौर कसैला कफको शान्त करता है।

चरपरा, कड़वा श्रौर कसैला ये रस वायुको कुपित करते है, इसलिये वायुमे इनका देना ठीक नहीं। चरपरा, खट्टा श्रौर नमकीन ये रस पित्तको कुपित करते है, इसलिये इनका पित्तमे देना ठीक नहीं। मीठा, खट्टा श्रौर नमकीन ये रस कफको कुपित करते है, इसलिये कफके रोगमे इनका देना ठीक नहीं।

जो रस पित्तको शमन करनेवाला है, यदि उस रसवाले पदार्थमें तीदणता, उष्णता और हलकापन हो, तो वह पित्तको शान्त नहीं कर सकता।

जो रस कफको शान्त करनेवाला है, यदि उस रसवाले पदार्थमें चिकनापन, भारीपन और शीतलता हो, तो वह कफको नष्ट नहीं कर सकता।

सम्पूर्ण मधुर रसवाले पदार्थ कफकारक होते है, किन्तु जौ, भूँग, शहद, मिश्री श्रौर जङ्गली जीवोंका मास—ये कफकारक नहीं होते हैं।

सभी श्रम्त रसवाले — खट्टे पदार्थ पित्तको उत्पन्न करते हैं, किन्तु श्रामला श्रौर श्रनार खट्टे होनेपर भी पित्तको उत्पन्न नही करते।

सभी तरहके नमक श्रॉखोके लिये नुकसानमन्द होते है, किन्तु -सेधानोन नहीं होता।

सभी चरपरे श्रौर कड़वे पदार्थ वातको कुपित करनेवाले श्रौर वीर्यको नुकसान पहुँचानेवाले है, किन्तु सोठ, पीपल, लहसुन, परवल श्रौर गिलोय चरपरे श्रौर कड़वे होनेपर भी, वीर्यकी हानि -नहीं करते श्रोर वातको कुपित नहीं करते। "चरक"मे कहा है, सोठ श्रीर पीपल वीर्यको बढ़ानेवाले है, किन्तु अन्य चरपरे पदार्थ वीर्यके लिये हानिकारक है।

सभी कसैले रसवाले पदार्थ प्रायः शरीरको स्तम्भन करनेवाले होते है, किन्तु 'हरड़' कसैली होनेपर भी ऐसी नहीं है।

श्रागे हम छहो रसोके गुण लिखते है। पाठक इन गुणोको सामान्य गुण समके, क्योंकि रसोके आपसमे मिलनेसे और ही तरहके गुण प्रकट होते है। जैसे शहद श्रीर घी मिलकर (वरावर-वरावर) विष हो जाते है। सॉपके काटनेपर विषका प्रयोग श्रमृतका काम करता है, यानी श्रमृत हो जाता है।

### मधुर-रस ।

मधुर-रस शीतल है। यह रस, रक्त, मांस, मेद, श्रिस्थ, मज्जा, श्रोज श्रीर वीर्यको वढ़ानेवाला, खियोके स्तनों में दूधकी वृद्धि करनेवाला, श्रांखो श्रोर वालोके लिये हितकारी, रूप श्रोर वलको देनेवाला, दृटेको जांडनेवाला, रुधिर श्रोर रसको प्रसन्न करनेवाला, वालक श्रोर वृद्धे तथा घावोसे दुर्वलको हितकारी, भौरे श्रोर चीटियोको प्यारा लगनेवाला, प्यास, मूर्च्छा श्रोर दाहको शान्त करनेवाला, पाँचो इन्द्रियो श्रीर मनको प्रसन्न करनेवाला, कृमि (चुरने कीड़े) श्रीर कफ करनेवाला है। इतने गुण "सुश्रुत"में लिखे हैं। "भावप्रकाश" में यह श्रधिक लिखा है—मधुर-रस वात श्रोर पित्तको नष्ट करनेवाला, शरीरमें स्थूलता (मोटापन) करनेवाला, पुष्टि करनेवाला, कएठको शुद्ध करनेवाला, भारी, विपनाशक, चिकना श्रीर श्रायुके लिये हितकारी है।

## मधुर-रसका श्रति सेवन।

"सुश्रुत" में लिखा है, यदि मीठा रस अकेला ही वहुत जियादा सेवन किया जाय, तो खाँसी, श्वास, अलसक, वमन, मुखका मीठा रहना, आवाज वैठ जाना, कृमिरोग, गलगण्ड, अबु द (रसोली) और रलीपद (फीलपॉव) रोग पैदा करता है। पेड़ू (वस्ति) श्रौर गुदा मैले श्रौर भारी रहते हैं, एवं श्रॉखोसे जल गिरता है। "भावप्रकाश"में लिखा है—ज्वर, श्वास, गलगण्ड, श्रवुंद, कृमि, स्थूलता, श्रमिकी मन्दता, प्रमेह, मेद श्रौर कफके रोग पैदा करता है।

### खद्दा रस।

खट्टा रस गर्म है। यह रस पाचक, रुचिको उत्पन्न करनेवाला, पित्त कफ और रुधिरकोबढ़ानेवाला, हलका, मोटेको पतला करनेवाला, छूनेमें शीतल, क्लेदन, वातनाशक, चिकना, तीच्छ और दस्तावर है। वीर्य विवन्ध, आनाह और ऑखोकी रोशनीको नाश करता तथा रोमाच करता है। दॉतोको हर्ष करता तथा नेत्र और भौहोका संकोच करनेवाला है।

## खहे रसका अति सेवन।

यदि यही खट्टा रस श्रेकेला ही वहुत श्रिधंक सेवन किया जाय, तो श्रम, प्यास, दाह, तिमिर (श्रन्धकार), ज्वर, खुजली, पीलिया, विसप्, सूजन, विस्फोटक श्रोर कोढ़ करता है। "सुश्रुत"में लिखा है, दॉतोमें हुपे यानी दॉतोका श्राम जाना, नेत्रोका मिचना, रोमोमें पीड़ा या छोटी-छोटी फुन्सियाँ, शरीरका ढीलापन, गर्म होनेसे कएठ, छाती श्रीर हृदयमें दाह—ये विकार करता है।

## खारी रस।

यह रस भी गर्म है। यह रस संशोधन करनेवाला, रुचिकारक, पाचक, कफ और पित्तको वढ़ानेवाला, परुषता और वातको नाश-करनेवाला, शरीरमे शिथिलता और मृदुता करनेवाला है। ऑख, नाक और मुँहमे पानी लानेवाला, गाल तथा गलेमें जलन करनेवाला है। "सुश्रुत"में लिखा है, जोड़ोको ढीला करनेवाला, मार्गोंको शोधनेवाला और शरीरके सब भागोको मुलायम करनेवाला है इत्यादि।

## खारी रसका अति सेवन।

यही रस श्रकेला जियादा सेवन करनेसे नेत्रपाक, रक्तिपत्त, कोढ़ श्रीर चलादि (धाव प्रमृति) रोग करनेवाला, शरीरमे सलवटें डालने-वाला, वालोको सफेद करने श्रीर उड़ानेवाला, कोढ़, विसर्प श्रीर चृपा (प्यास) रोग करनेवाला है। "सुश्रुत"मे लिखा है—खाज, कोढ़, चकत्ते, सूजन, कुरूपता, पुरुषत्वका नाश श्रीर इन्द्रियोमे उत्ताप करने-वाला, मुँह श्रीर श्रॉंखोंका पकानेवाला तथा रक्तिपत्त श्रीर वातरक्त प्रमृति रोग करनेवाला है।

### चरपरा रस।

यह रस भी गर्म है। यह रस तीक्ण, विशव, वात-पित्तकों करनेवाला, कफको हरनेवाला, हल्का, अप्रिके अधिक भागवाला, कृमि (कीड़े), खुजली और विषकों नाश करनेवाला, रूखा, स्तनोंका दूध नष्ट करनेवाला, मेद यानी चरवीकी मुटाईकों नाश करनेवाला, ऑखोंमे ऑसू लानेवाला, नाक, मुँह और जीभमें उद्देग करनेवाला, रुचिकारक, अप्रिकों वीप्त करनेवाला, नाकको सुखानेवाला, स्रोतोंकों प्रकट करनेवाला, रूखा, युद्धि वढ़ानेवाला और मल-रोधक यानी दस्त रोकनेवाला है।

### चरपरे रसका श्रति सेवन।

यि चरपरा रस अकेला ही अधिक सेवन किया जाय, तो भ्रम श्रीर टाह करता, मुख, ताल और होठोको सुखाता, कण्ठादिमे दृदे करता, मूच्छा और प्यासको पैटा करता और वल तथा कान्तिका नाश करता है। "सुश्रुत"में लिखा है—भ्रम और मद करता, गले, ताल और होठोमे खुश्की करता, टेहमे सन्ताप करता, वलका नाश करता, कॅपकॅपी, पीड़ा, फूटनीसी पैटा करता और हाथ, पॉव, पसली श्रीर पीठ वगैरःमे वायुश्ल यानी वादीका दृटे करता है।

### कड्वारस।

यह रस शीतल है। यह प्यास, मूर्च्छा, ज्वर, पित्त और कफको नाश करनेवाला और कृमि, कोढ़, विप, दाह, जी मिचलना एव .खूनके रोगोको आराम करनेवाला है। आप स्वादमे वुरा है, अरुचिकारक है, लेकिन और चीजोमे रुचि करता है, कण्ठ तथा दूधको शुद्ध करता है, वातकारक, अमिवर्द्धक, रूखा, हलका और नाकको सुखानेवाला है। 'सुश्रुत''मे इतना और लिखा है—यह रस दूधको शोधनेवाला, विष्टा, मूत्र, गीलापन, चरवीकी चिकनाई और पीवको सोखनेवाला है।

## कड़वे रसका श्रति सेवन।

इस रसके अकेले ही अत्याधिक सेवन करनेसे सिरमें दर्द, गर्टनमें स्तम्भता (गर्दन न हिले न घूमे), थकान, पीडा, कम्प, मूच्छी और दृषा—ये रोग होते है तथा वल और वीर्यका नाश होता है। "सुश्रुत 'में लिखा है—गर्टनका ठहर जाना और गिर-गिर पडना, अदितवायु, सिरका दर्द, पीडा, फूटनी, छेदनेकीसी पीड़ा और सुखका स्वाट खराव—ये रोग होते है।

### कसैला रस।

यह रस शीतल है। यह रस घावको भरनेवाला, शरीरको स्तम्भन करनेवाला, त्रणको शोधनेवाला, त्रण आदि पर उठे-मांसको छीलनेवाला, पीड़ा करनेवाला, चन्द्रमासे उत्पन्न हुआ, त्रण तथा मजा आदिको सुखानेवाला, वायुको छुपित करनेवाला, कफ, रुधिर और पित्तको हरनेवाला, रूखा, हलका, चमडेको शुद्ध और ठीक करनेवाला, आमको रोकनेवाला, फैलनेवाला, जीभको जड़ करनेवाला, कएठ और छेदोको रोकनेवाला है।

## कसैले रसका अति सेवन।

श्रकेले इस रसका श्रित श्रिषक सेवन शाही, श्रकारा, हृदयकी पीड़ा श्रीर श्राचेपक—श्रित कम्प श्रादि रोग उत्पन्न करनेवाला है। "सुश्रुत" में लिखा है—हृदयमे पीड़ा, मुँह सूखना, उदर-रोग, श्रकारा, वातोका साफ न बोलना, गर्दनकी नसका रह जाना, श्रंग फड़कना, चुनचुनाहट, श्रद्ध सुकड़ना श्रीर श्रित कम्प श्रादि रोग होते है।

## मधुर पदार्थे।

दूध, घो, चरवी, चाँवल, जो, गेहूं, उड़द, सिघाडे, कसेरू, खीरा, श्रिरया, फूट, ककड़ी, घिया, तरवूज, चिरोजी, महुत्रा, दाख, किशमिश, छुहारा, खिरनी, ताड़फल, खोपरा, ईख-रस,गुड, शक्कर, चीनी, खिरेंटी, कंघी, कौचके वीज, विदारीकन्द, दूध,रबड़ी, मलाई प्रमृति तथा श्ररण्ड काकड़ी, कोयला, पेठा श्रोर शहद इत्यादि मीठे पदार्थ है।

## खद्दे पदार्थ ।

श्रनार, श्रॉवले, नीवू, केथ, करौरे, छोटे-वड़े बेर, इमली, फालसे, वडहल, श्रम्लवेत, जम्भोरी नीवू, दही, छाछ, मद्य, शूक्त, सौवीर श्रोर तुपोदक (एक तरहकी कॉजी) इत्यादि खट्टे पदार्थ है।

## खारी पदार्थ।

सैघानोन, कालानोन, विड़नोन (मटिया नोन), मनियारी नोन, सॉभर नमक, समन्दर नोन, जवास्तार, रेह, सज्जी, सुहागा श्रौर शोरा प्रभृति स्तारी पदार्थ है।

## चरपरे पदार्थ ।

सहॅजना, मूली, लहसन, कपूर, कूट, देवदारु, वावची, खुरासानी श्रजवायन, देशी श्रजवायन, गूगल, नागरमोथा श्रौर लालिमर्च प्रमृति चरपरे पदार्थ है।

## कड़वे पदार्थ ।

दोनो हल्दी, इन्द्रजौ, दोनो कटेली, निशोध, ककोड़े, करेले, वैगन, कतेरके फूल, टेटी, शंखाहूली, चिरचिरा, कुटकी, अरणी श्रौर माल-कॉगनी इत्यादि कड़वे पदार्थ है।

## कसैले पदार्थ।

त्रिफला, जामुन, मौलश्री, पाषाण्मेद, जीवन्तीशाक, पालक श्रौर चौलाई प्रमृति कसैले पदार्थ है।



हलके गुणवाले पदार्थ अत्यन्त पथ्य, कफनाशक और शीघ पचने-वाले होते हैं। भारी पदार्थ वातनाशक, पुष्टिकारक, कफकारक और देरसे पचनेवाले होते हैं, चिकने पदार्थ वातनाशक, कफकारक, वीर्य और बलवर्द्ध क होते हैं। रूखे पदार्थ अत्यन्त वायुवर्द्ध क और कफन नाशक होते हैं। तीच्ण पदार्थ अधिक पित्तकारक, लेखन तथा कफन वातनाशक होते हैं। इनके सिवा श्लच्चण, स्थिर, सर, पिच्छिल प्रभृति और पन्द्रह गुण होते हैं। उनके लिये पहले लिखी हुई २७१ से २६० नम्बर तककी परिभाषार्ये १०८ शुष्टों में देखिये।

# वीर्य ।

सारा ही संसार अग्नि और चन्द्रमासे सम्बन्ध रखनेवाला नजर आता है, इसिलये किसी चीजमे गरमी और किसीमे शीतलता होती है। इसिलये पदार्थों में उद्या (गर्म) और शीत (ठएडा) दो तरहका वीर्य माना है। गर्म वीर्यसे वात और कफका नाश होता है, किन्तु पित्त बढ़ता है। ठएडे वीर्यसे पित्त नाश होता है, किन्तु वात श्रीर कफकी वृद्धि होती है। उष्ण वीर्यसे श्रम, तृषा, ग्लानि, स्वेद श्रीर दाह होता है, किन्तु वायु श्रीर कफकी शान्ति होती है। इसी तरह श्रीत वीर्यसे श्रानन्द श्रीर जीवन होता है तथा मलादिककी रुकावट श्रीर रिक्तपित्त साफ होता है।



जठरामिके संयोगसे रसका जो मीठा, खट्टा आदि परिणाम होता है, उसे "विपाक" कहते हैं। मीठे और खारी रसका बहुधा मीठा विपाक होता है। खट्टो रसका प्रायः खट्टा विपाक होता है। कड़वे, कसैले और चरंपरे रसका प्रायः तीक्ण विपाक होता है। परन्तु सब जगह ऐसा नहीं होता, कही-कहीं इन नियमोके विपरीत भी होता है। जैसे चॉवल मीठे होते हैं, पर पचनेपर उनका पाक 'खट्टा होता है। हरड़ कसैली होती है, पर उसका पाक मीठा होता है।

मधुर-पाक कफको पैटा करनेवाला श्रोर वात-पित्तको हरनेवाला है। खट्टा पाक पित्तको पैटा करता श्रोर वात-कफके रोगोको नाश करता है। तीह्ण पाक वातको पैटा करता श्रोर पित्त तथा कफको नाश करता है। मतलब यह है कि, रससे विपाक श्रधिक वलवान होता है।



रस, वीर्य श्रीर विपाकमें समानता होनेपर भी कोई पदार्थ किसी पदार्थसे श्रधिक काम करता है। वह उपके "प्रभाव" का कारण है। दन्ती श्रीर चीता रस श्रादिमें समान है, पर दन्ती दस्त खूब लाती है, किन्तु चीता यह काम नही कर सकता। टाख और महुआ—रस, वीर्य और विपाकमें समान है, पर दाखमें दस्त लानेकी शिक अधिक है। घी और दूध रस आदिमें समान है, पर घीमें अप्रिकों दीपन करनेकी शिक अधिक है। आँवला और बडहल रस-वीर्य आदिमें समान है, परन्तु आँवला तो तीनों टोषों (वात, पित्त और कफ) का नाश करता है, किन्तु बड़हलसे यह काम नहीं हो सकता। कही-कहीं एक द्रव्य भी अपने प्रभावसे काम करता है। जैसे, सहदेईकी जड़ सिरमें बॉधनेसे शीत-ज्वर नष्ट हो जाता है। इसी तरह अनेक प्रकारकी औपिधयों मिलानेसे जो फल होता है, उसमें औषिधयों स्वभावकों कारण रूप सममना चाहिये। ऐसे मौकेपर रस वीर्य आदिका विचार न करना चाहिये।

जिन औषियोका फल प्रत्यक्त है, जो स्वभावसे प्रसिद्ध है, उनके सम्बन्धमे रस आदिके विचारनेकी जरूरत नहीं। हाँ, परस्पर विरुद्ध गुणवाली औषियोका मेल होनेसे रस आदिकी कमी-बेशी हो जाती है, क्योंकि रसको "विपाक" जीत लेता है, रस और विपाकका "वीर्य" जीत लेता है, रस, वीर्य और विपाक इन तीनोको "प्रभाव" जीत लेता है।

## नपुंसक संजीवन बटी।

कलममें ताकृत नहीं, जो इन गोलियोंकी तारीफ कर सके। इनके सेवनसे नामर्द भी मर्द हो जाता है तथा प्रसंगम खूब स्तम्भन होता है। शामको दो या तीन गोलियों खा लेनेसे श्रपूब्वें स्वर्गीय श्रानन्द श्राता है। बदनमें दूनी ताकृत उसी समय मालूम होती है। स्त्री-प्रसंगमें दूनी रुकावट होती है। साथ ही प्रमेह, शरीरका दर्द, जकड़न, गठिया, जकवा, बहुमूत्र, खाँसी और श्वासको भी ये गोलियाँ श्राराम कर देती हैं। जिन खोगोंको प्रमेह, बहुमूत्र, खाँसी और श्वासकी शिकायत हो, उन्हे ये गोलियाँ सवेरे शाम दोनों समय खाकर मिश्री-मिला गरम दूध पीना वाहिये। भगवत्की दयासे श्रद्भुत चमत्कार दीखेगा। दाम फी शीशी १),२),४)

## 

## स्वभावसे हितकारी पदार्थ ।

श्रनाज—चॉवलोमे लाल चॉवल, पष्टिकोमे सॉॅंठो चॉवल, भूसीवाले श्रनाजोमे जो श्रोर गेहूँ, फलीवाले श्रनाजोमे मूँग, मसूर श्रोर श्ररहर स्वभावसे हितकारी होते हैं।

रस-रसोंमे मधुर रस हितकारी होता है।

नमक-नमकोमे सेंबानमक हितकारी होता है।

फल—फलोंमे श्रनार, श्रॉवला, टाख, श्रंगूर, खजूर, छुहारा, फालसा, खिन्नी श्रोर विजोरा नीवू ये हितकारी होते है।

शाक—पत्तोंके सागोंमे वथुत्रा, जीवन्ती, पोई, फल-शाकोमे परवल, श्रोर कन्दोमे जमीकन्द्र हितकारी होता है।

मांस—जगली जीवोंमें काले, लाल तथा चित्तीवाले हिरनका मांस, पित्रयोमें तीतर और लवेका मांस, मछलियोमें रोहू मछलीका मांस हितकारी होता है।

मिश्रित—जलोमें साफ जल, दूथोमे गायका दूध, घृतोमें गो-घृत, तेलोमे तिलका। तेल, ईखके वने पदार्थीमे मिश्री उत्तम श्रीर हितकारी है।

विहार—त्रह्मचर्य, निर्वात् स्थान (जहाँ वाहर की हवा न श्राती हो, छाया हो) में सोना, निवाये जलसे स्नान करना, रातके समय नीद-भर सोना, कुछ मिहनतका काम श्रीर कसरत करना—"सुश्रुत" मे ये श्रत्यन्त हितकर लिखे हैं।

"सुश्रुत"से धन्वन्ति सहोदय कहते है— "बहुतसे आचार्योंका कहना है कि, जो पदार्थ वातको शान्त करता है, वह पित्तको कुपित करता है और जो पित्तको शान्त करता है, वह वातको कुपित करता है।" इससे सावित होता है कि, कोई भी पटार्थ सर्वतोभावसे सभीको हितकर और अहितकर नहीं हो सकता, परन्तु हमारा खयाल तो और ही है। हमारी रायमे सारे पटार्थ अपने स्वभाव यानी प्रकृतिसे अथवा संयोगसे हितकारी और अहितकारी होते हैं। जल, दूध, घी, भात, मूँग आदि प्रायः सभीको हितकारी होते हैं । हाँ, आग, चार, विष प्रभृति सदा अहितकारी होते हैं ॥ कितने ही हितकारी पदार्थ संयोगसे अहितकर या विष-तुल्य हो जाते है, कितने ही मौकोपर, नुकृतान करनेवाले पटार्थ फायदा कर जाते है। रोग, सात्म्य, देश, काल, देह और जठराग्नि, इनका विचार करके वैद्य रोगीको विरुद्ध पटार्थ भी देसकता है। अग्निर तपायाशहद विष है, किन्तु "अनन्तवात" नामक शिरोरोगमें विचार-पूर्वक तपाये हुए शहदसे रोगमे लाम होता है।

श्रहितकारी पदार्थ ।

(सयोग-विरुद्ध)

दूयके साथ मछली , श्रोर श्रनूप देश (वंगाल जैसा देश) का मांस न खाना चाहिये। क्यूतरका मांस तेलमे भूनकर न खाना चाहिये।

क्ष ये पदार्थं निरोगीके लिये हितकर हैं, किन्तु रोगीको इनसे नुकसान पहुँच संकता है। जैसे, कितने ही बादीके रोगोंमें ''भात ' श्रौर कफके रोगोंमें ''दूध" नुकुसानमन्द है।

क्षुं श्रागसे दागना, चारका प्रयोग करना, विषका इस्तेमाल करना—िनरो-र्गियोंके लिये श्रहितकारी यानी हानिकारक हैं, पर रोगियोंको इनसे लाभ होता हैं। जैसे, सॉपके काटेको दागनेसे रोगी बच जाता है, चारोंसे मस्से गिराये जाते हैं, सॉपके काटेको दूसरे ज़हरी जानवरोंसे कटाते श्रीर विष खिलाते हैं। "विषकी दवा विष हैं,", इस कहावतके श्रनुसार जाभ होता है।

मछलोको खॉड़, मिश्री, चीनी, गुड़ श्रौर शहदके साथ न खाना चाहिए।
गरम पदार्थों के साथ दही न खाना चाहिए।
शहदको गरम पदार्थो श्रौर वर्पाके जलके साथ न खाना चाहिये।
खीरके साथ खिचड़ी न खानी चाहिए।
केलेकी फलीको छाछ, दही या वेलफलके साथ न खाना चाहिए।
कॉसीके वर्तनमे रक्खा हुश्रा घी यदि दस दिनका हो जाय, तो त

घी श्रौर शहद वरावर मिलाकर न खाने चाहिए। कादेको दुवारा गर्म करके न पीना चाहिए।

बहुतसे मास मिलनेसे परस्पर विरुद्ध हो जाते है। उसी तरह शहद, घी, चरवी, तेल, पानी और दूध भी मिलनेसे परस्पर विरुद्ध हो जाते है।

"सुश्रुत"मे लिखा है—वेलका फल, तोरई, टेंटी, नीवू प्रमृति खट्टो फल, श्रमावट, सब प्रकारके नमक, कुलथी, दही, तिलकुटा, विरोही मछली, पिट्टी, सूखे साग, वकरी श्रौर भेड़का मांस, मिदरा, चिल-चिम मछली, गोहमास श्रौर शूकरमांस—इन सबको दूधके साथ न खाना चाहिये।

"सुश्रुत"मे लिखा है—विरुद्ध धान्य, वसा—चरवी, शहद, दूध, गुड़, उड़द—इनके साथ प्राम्य पशुश्रो, श्रन्पजलके पास रहनेवाले पशुश्रो श्रोर उटक-सञ्चारी जीवोका मांस न खाना चाहिए। "चरक"मे लिखा है, यदि कोई ऐसा करे, तो उसे श्रन्धापन, वहरापन, गूँगापन, मिन-मिनापन, कम्प, जडना श्रोर विकलता येरोग हो श्रथवा वह मर जाय।

"चरक"मे लिखा है-शहद श्रौर दूधके साथ कुटकी श्रौर पुष्कर-

<sup>#</sup> चिलचिम मछलीके ऊपर श्रास्यन्त काँटे होते हैं। सारी देहपर लोहिस वर्णकी रेखाएँ श्रीर जाज नेश्र होते हैं। यह रोहित मछलीके श्राकारकी होती है श्रीर सदा कीचपर फिरा करती है।

पत्रका साग न खाना चाहिये। शहदके साथ दूध न पीना चाहिए। सरसोके तेलमे भूनकर कवूतरका मांस न खाना चाहिए। यदि कोई ऐसा करेगा, तो उसे मृगी, शह्लक, गलगण्ड प्रभृति अनेक तरहके रोग श्रीर मृत्यु तक हो सकती है।

मूली, लहसन, सहॅजनेका साग, तुलसी, सफेट तुलसी या वन तुलसी आदि खाकर, अगर अपरसे कोई दूध पीवेगा, तो उसे कोढ़ रोग हो जायगा।

किसी प्रकारका साग, पका हुआ कटहल, शहद और दूधके साथ मिलाकर नखाना चाहिए। ऐसा करनेसे वल,वर्ण, तेज और वीर्यकी हानि, घोरतर व्याधि, नपुंसकता और मरण पर्य्यन्त हो सकता है।

विजौरा, कटहल, करौटा, वेर, कोशाम्र, जामुन, कैथ, इमली, अखरोट, पीलू, वड़हल, नारियल, अनार और आँवले प्रभृति खट्टे फल एवं सव तरहके पतले पदार्थ और मूली तथा खटाई दूधके साथ खानेसे रोग पैटा करते है।

जलमे मिलाकर घी सत्तू पीवे और फिर खीर खाय, तो भयानक रोग हो और कफ अत्यन्त कुपित हो ।

पोईके सागको तेलमे पकाकर खानेसे ऋतिसार होता है। वगलेका मांस सूअरकी. चरवीमे भूनकर खानेसे तत्काल प्राण नाश होते है।

मकोयको शहदके साथ खानेसे मरण होता है।

शहरको गरम करके पीनेसे मनुष्यमर जाता है। जिसने पसीनोंके लिये वफारा आदि लिया हो, यदि वह शहदको गरम करके पीने, तो तत्काल मर जाय।

समान भाग घी और शहद,—शहद श्रोर अन्तरित्त जल—शहद श्रोर कमलगट्टे—शहद पीकर गरम पानी पीना—भिलावे सेवन करके गरम पानी पीना—ये सब विरुद्ध कर्म हैं। वासी मकोयका साग, सीकचेमें छेटकर अङ्गारीपर पकाया हुआ मांस—ये भी विरुद्ध है।

बगलेका मांस, शराब और उबाले हुए श्रनाजके साथ न खाना चाहिये।

शहद्को गरम जलके साथ खाना—मकोयको पी गल श्रीर मिर्चके साथ खाना—नालोका साग, मुर्गी श्रीर दहीका एक साथ खाना—शराब, तिल, चॉवलोकी खिचड़ी श्रीर खीरका एक साथ खाना—गुड़के साथ मकोय—शहदके साथ मूली—बड़हलके पचे बिना, उसके पहले श्रीर पीछे दूध पीना—ये सब भी संयोग-विरुद्ध हैं।

ऊपर लिखे हुए विरुद्ध खान-पानसे नपु सकता, श्रन्धापन, विसर्प, जलोदर, विम्फोटक, मूच्छी, उन्माद, भगन्दर, मद, श्रकारा, गलप्रह, पीलिया, किलास कुछ, शोष, रक्तिपत्त च्वर श्रीर पीनस प्रभृति रोग तथा मृत्यु तक हो जाती है।

वमन, विरेचन तथा विरुद्ध आहारोको पचानेवाले संशमन योगो (दवाओं) से इनकी शान्ति होती है। हॉ, यदि विरुद्ध आहारोका अभ्यास पहले हो से कर लिया जाय, तो कोई अनिष्ट नही होता। अभ्यास बड़ी चीज है। बाजीगर रुपया, पैसा, लकडी, पत्थर खा जाते हैं और पालानेकी राह उन्हें निकाल देते है।

## श्रतिसार गज-केशरी चूर्ण।

इस चूर्णके सेवन करनेसे सब तरहके श्रितसार फौरन आराम हो जाते हैं। हर वैद्य और गृहस्थको श्रितसारकी यह श्रव्यर्थ महौपधि पास रखनी चाहिये। ज्यर-रोगियोंको भी इसे श्रम्य ज्वरनाशक श्रीपधियोंके बीच-बीचमें देनेसे लाभ होता है। स्त्री, बालक, बूढ़े श्रीर जवान सबके लिये यह दवा श्रितसार नाश करनेमें श्रमृत है। दाम १ बड़ी शीशीका ॥=) द्वाकलर्च ।=)

# उत्तम ओर निकृष्ट समूह।

# मनुष्यमात्रके'याद रखने योग्य कोई डेढ़ सौ अनमोल बातें।

१-अन्त—जीवन निर्वाहक पदार्थों में सर्वोत्तम है।
२-जल—प्यास मिटानेवालोमें सबसे अच्छा है।
३-शराव—थकान दूर करनेवालोमें सबसे अच्छा है।
४-निमक—रुचिकारक पदार्थों में सबसे अच्छा है।
४-लटाई—हदयके लिए हितकारी पदार्थों में सर्वोत्तम है।
६-मुर्गेका मांस—बलकारी पदार्थों में सबसे अच्छा है।
'७-मगरका वीर्य—वीर्य बढ़ानेवालोमें सबसे अच्छा है।
'७-मगरका वीर्य—वीर्य बढ़ानेवालोमें सबसे अच्छा है।
६-घी—वात-पित्त-नाशक प्रवर्थोमें सर्वोत्तम है।
१०-तेल—वात-पित्त-नाशक द्रव्योमें सर्वोत्तम है।
१२-विरेचन—पित्त-हरण करनेवालोमें सर्वोत्तम है।
'१४-स्वेद—पसीना शरीरको नर्म करनेवालोमें सर्वोत्तम है।
'१४-स्वेद—पसीना शरीरको नर्म करनेवालोमें सर्वोत्तम है।

<sup>-</sup> क तेज़ वातकफ-नाशकोंमें सर्वश्रेष्ठ जिखा है, इसका यह मतजब है कि, तेर वात-नाशक है श्रीर वात-प्रधान वात-कफ नाशक है,।

१४-कसरत-शरीरको मजवूत करनेवाले उपायोमे राजा है। १६-मैथुन-शरीरको दुर्वल करनेवालोमे सवसे बढ़कर है। १७-नार--पुरुषत्व-नाशक पदार्थीमे सवसे वढ़कर है। १८-तिन्दुक फल-अन्नमे अरुचि करनेवालोमे सवसे वढ़कर है। १६-कचा कैथ-स्वर भङ्ग करनेवालोप सबसे तेज है। २०-भेड़का घी—दिलको नुकसान पहुँचानेवालोर्मे राजा है । २१-वकरीका दूध-शोप नाशको, रक्त रोकनेवाली, रक्तपित्त-रोग नाशको श्रौर दूध वढ़ानेवालोमे सबसे उत्तम है। २२-भेड़का दूध-पित्त-कफ वढ़ानेवालोमे सबसे जबर्दस्त है। २३-भैंसका दूध-नीद लानेवालोमे सबसे उत्तम है। २४-इही-श्रभिष्यन्दी पदार्थीमे सबसे बढ़कर है। २४-ईख-पेशाव लानेवालोमें सवसे बढ़कर है। २६-जौ--मल पैदा करनेवालोंमे सबसे बढ़कर है। २७-जामुन--वायु प्रकट करनेवालोमे सवसे वढ़कर है। २८-खली-पित्त-कफ करनेवालोमे सबसे बढ़कर है। २६-कुलथी-अ़म्ल-पित्त करनेवालोंसे सबसे बढ़कुर है। २०-उड़द्-पित्त कफ-कारकोमें सबसे बढ़कर हैं। ३१-मैनफल-नमन, श्रास्थापन श्रीर अनुवासनके उपयोगी पदार्थींमे सबसे उत्तम है। ३२-निशोथकी जड़-सुखसे दस्त करानेवालोमे सर्वोत्तम है। ३३-श्ररण्ड-नर्म जुलावीमे सबसे उत्तम है।\*

<sup>#&</sup>quot;श्ररणडीका" तेल त्रिफलेकेकादेया दूधमे लेना सर्वोत्तम जुलाब है। बालक, बृद्ध, चत-चीण श्रीर नाज़ क-से-नाज़ कके लिये यह जुलाब सुखदायी है। इस तेलकी मात्रा जवानको चार तोले तक है। त्रिफलेके काढमे लिया जाय, तो काढा दूना लेना चाहिये। म तोले त्रिफलेको जीकुर करके, रातके समय मिटीकी हाँडीमें भिगो दो। सबेरे काढा कर लो, उसीमें "श्ररणडीका तेल" मिलाकर पी जाश्रो।

३४-धूहर—जोरसे दस्त करानेवालोमे उत्तम है। \*
३४-श्रोगेके बीज—शिरोविरेचन करनेवालोमे सबसे उत्तम है।
३६-बायबिड़ज्ज-कृमि या कीड़े नाशकोमे सबसे अच्छी है।
३७-सिरसके बीज—विषनाशक पदार्थोमे सर्वोत्तम है।
३५-खर—कोढ़ नाश करनेवाले पदार्थोमे राजा है।
३६-रास्ना—वात-नाशक पदार्थोंमे सबसे बढ़कर है।
४०-श्रामला—अवस्था-स्थापकोमे सर्वश्रेष्ठ है।
४१-हरड—सब तरहके अच्छे पध्योंमे श्रेष्ठ है।
४२-अरएडीकी जड़—बलवर्द्धक और वात-नाशकोमे सर्वोत्तम है।
४३-पीपरामूल—आनाह-नाशकोमे सर्वोत्तम है।

४४-चीतेकी छाल-गुदाका दर्द और गुदाकी सूजन नाश करने-वालो एवं भूख बढ़ानेवालोंमे सर्वोत्तम है।

४४-नागरमोथा-नीपन, पाचन और संवाहकोमे प्रधान है।

४६-कूट और पोहकरमूल-श्वास, खॉसी, हिचकी और पसलीका दर्द नाशकोमे परमोत्तम है।

४७-अनन्तमूल-अग्निज्वाला-निवारक, दीपन, पाचन तथा अति-सार-नाशकोमे सबसे उत्तम है।

४८-गिलोय—द्स्त बॉधनेवालो, बादी नाश करनेवालो, अग्नि-दीपन करनेवालो, कफ-नाश करनेवालो और कफ-रक्तका विवन्य नाश-करनेवालोमे सर्वोत्तम है।

४६-कचा वेल-फल-मलको गाढ़ा करनेवालो, श्रग्नि दीपन करने-वालो श्रौर वात-कफ-नाशक द्रव्योमे सबसे उत्तम है।

# थूहरका दूध तीच्या जुलाबों में सबसे उत्कृष्ट है, परन्तु श्रमजानका दिया हुश्रा, थोड़ी-सी भी भूलसे, विषके समान हो जाता है। जानकार वैद्यके द्वारा दिया हुश्रा, दोपोंके भारी सञ्चयको भी नाश करता श्रीर भयानक-से-भयानक रोगोंकी शान्ति करता है, इसिलये इस जुलाबको ऐसे-वैसे श्रमजानके कहनेसे न लेना -चाहिये। "सुश्रु त"में लिखा है:—

> विरेचनाना तीच्लाना पयः सौधं परं मतम्। श्रज्ञप्रयुक्तं भवति विषवत् कर्मं विश्रमात्॥

४०-श्रतीस-दीपन, पाचन, संग्राहक श्रौर सब दोष हरनेवालोमें सर्वोत्तम है।

४१-कमलगट्टा-कमल श्रौर केशर एवं कमोदिनी-संप्राहक श्रौर रक्तपित्त-नाशकोंमे सर्वोत्तम है।

४२-जवासा-पित्त-कफ-नाशकोमे सर्वोत्तम है।

४३-गन्धप्रियंगू ---रक्तिपत्तके अतियोग-नाशकोमे सर्वोत्तम है।

४४-कुड़ाकी छाल-कफ, पित्त और रक्त-संग्राहको और उपशोषक द्रव्योमे सबसे श्रच्छी है।

४४-गम्भारीफल-संप्राहक श्रौर रक्तपित्त-नाशकोमें परमोत्तम है।

४६-पिठवन-संप्राहक है और वातहर वृत्तोमे सर्वोत्तम है।

५७-विदारीकन्द--वृष्य है ऋोर सब देष-नाशकोमे परमोत्तम है।

४५-त्रला (खिरेटी)—संप्राहक, बलवर्द्धक श्रौर वात-नाशक द्रव्योमें सर्वोत्तम है।

४६-गोखरू--मूत्रकृच्छ श्रौर वायुनाशक द्रव्योमे सर्वोत्तम है।

६०-हीग-छेदन, दीपन, अनुलोमन और वात-कफ-नाशकींमें सर्वोत्तम है।

- ६१-श्रम्लवेत-भेदन, दीपन, श्रनुलोमन श्रौर वात-कफ-हरण-कत्तांश्रोमे सर्वोत्तम है।
- ६२-जवाखार-स्रंसन, पाचन श्रौर बवासीर-नाशक द्रव्योमें सर्वोत्तम है।
- ६२-माठा—प्रह्णीके दोष नाश करनेवालो, बवासीर नाश करने-वालों श्रौर श्रधिक घी खानेके विकारोंके नाश करनेवालोमें माठा या छाछ प्रधान है।

<sup>#</sup> भोजनके बाद भुना हुया जीरा श्रीर संधानीन मिला हुया 'गायका माठा" पीनेसे खूब भूख लगती है। एक कोरी हॉड़ीमें चीतेकी जडकी छु।लको जलमें पीसकर जेप कर दो, पीछे छायामें सुखा लो। इस हॉडीमें गायका दूध जमा कर दहीको बिलोकर माठा बनाया करो श्रीर रोज पिया करो, बेहद लाभ होगा। बनासीरके लिये श्रवसीर है।

६४-मांसखोर जानवरोका मांस-प्रह्णी-दोष, शोष श्रौर बवा-सीरमे खाना उत्तम है।

६४-दूध-धीका अभ्यास-बुढापा नाश करनेवाले उपायोमे श्रेष्ठ है। ६६-सत्तू और धीका सम-परिमाणसे रोज खाना-वृष्य और उदावर्त्त-नाशक द्रव्योमे परमोत्तम है।

६७-तेलके कुल्ले-दॉतोके मजवूत करनेवाले और रुचि करनेवाले उपायोमे सर्व-श्रेष्ठ है।

६८-चन्दन और गूलर-दाह-नाशक लेपोमे सर्वोत्तम है। ६६-रास्ना और अगर-शीत-नाशक लेपोमे उत्तम है।

७०-खस--वाह नाश करनेवाले और चमड़ेके दोप दूर करनेवाले लेपोमे उत्तम है।

७१-कूट--वातनाशक अभ्यङ्गो और लेपके योग्य द्रव्योमे परमोत्तम है ।

७२-मुलहटी—चज्रुष्य, वृष्य, केशहितकर, कण्ठहितकर, वर्णहित-कर, यानी श्रॉख, वीर्य, बाल, गला श्रौर शरीरके रङ्गको फायदा पहुँचानेवाले श्रौर घाव भरनेवाले पदार्थोंमें सर्वोत्तम है।

७३-हवा-वल श्रौर चैतन्यता करनेवालोमें सर्वोत्तम है। १७४-श्रमि-श्राम, स्तम्म, शीत, शूल श्रौर कम्प-नाशक द्रव्योमे परमोत्तम है।

७४-जल-स्तम्भनीय द्रव्योमे सर्वोत्तम है।

७६-बुभाया हुआ जल-वह जल जिसमे जली हुई मिट्टीका ढेला बुभाया गया हो, सर्वोत्तम जल है।

७७-अत्यन्त भोजन--आम-दोष-कारकोमे सबसे तेज है।

७६-श्रभ्यासानुरूप कार्य-सेवनीयोमें सबसे उत्तम है।

-समयका भोजन—श्रारोग्य-कत्तीश्रोमे परम उत्तम है।

=१-मल-मूत्रादि वेगोका रोकना-च्याधि करनेवालोमे सबसे बढ़कर है।

प्रश्निम् यानी शराब—प्रफुल्ल करनेवालों सर्वश्रेष्ठ है।

≖३-मद्य-विकार—धृति, स्मृति श्रौर बुद्धि-नाशकोंमे सर्वोपरि है ।

म्थ-एक समयका भोजन-उत्तम प्रकारसे पचनेवालोमे सर्वी-परि है।

**८६-स्त्री-सङ्ग--राजयच्मा करनेवालोमे सर्वोपरि है**।

प्त्र-शुक्रवेगको रोकना—नपु सकता करनेवालोमे सर्वोपरि है।

पप-वासी अञ्च-अञ्चमे अरुचि करनेवालोमे सर्वोपरि है।

न्ध-उपवास-श्रायु कम करनेवालोमे सर्वोपरि है।

६०-भूख जाती रहे तब खाना-दुर्बलता करनेमे सर्वोपिर है।

६१-अजीर्णमे खाना—प्रहर्णा-दोषकारकोमें सर्वोपिर है।

१२-विषम भोजन-श्रम्नि विषम करनेवालोमे सर्वोपरि है।

६३-दूध मांस आदि विरुद्ध पटार्थीको एक समय खाना—कोढ़ आदि निन्दित व्याधि करनेवालोमे सर्वोपरि है। -

**६४-शान्ति—हितकारियोमे सर्वश्रेष्ठ** है।

६४-शिकसे अधिक परिश्रम-सब तरहके अपध्योमे राजा है।

६६-श्राहार-विहारादिका मिध्या योग—व्याधिकारकोमे सबसे बढ्कर है।

६७-रजस्वला-गमन--अलद्मी-कारकोमें सर्वोपरि है।

६८-त्रह्मचर्य--श्रायुवर्द्धकोमे सर्वश्रेष्ठ है।

६६-संकल्प-साधन--वृष्यादिकोमे सर्वोपिर है।

१०० -मनकी श्रस्फूर्त्ति-श्रवृष्योमे सर्वोपरि है।

१०१-त्रलसे श्रधिक काम करना-प्राणनाशकोंमे सर्वोपरि है।

<sup>\*</sup> भोजनके श्रसमयपर खाने, श्रधिक खाने या कम खानेको "विपम-भोजन" कहते हैं।

```
१०२-विषाद--रोग बढ़ानेवालोम सर्वोपरि है।
१०३-स्नान-परिश्रम हरण करनेवालोमें सर्वोपरि है।
१०४-हर्ष--प्रीति करनेवालोमे सर्वोपरि है।
१०५-बहुत साग खाना-शरीर सुखानेवालोमे सर्वोपरि है।
१०६-सन्तोषसे रहना-पृष्टि करनेवालोमें सर्वोपरि है।
१०७-पुष्टि-निद्राकारकोमें परमोत्तम है।
१०८-निद्रा-तन्द्रा करनेवालोमें परमोत्तम है।
१०६-सर्व रसाभ्यास-जल करनेवालोमे सर्वोत्तम है।
११०-एक रस खाना--दुर्बल करनेवालोमे सर्वोपिर है।
१११-गर्भशल्य-श्वनाकर्षणीयोमें सर्वोपिर है।
११२-अजीर्ण-कय कराने योग्योमे सर्वोपिर है।
११३–वालक—मृदु श्रौषधि द्वारा चिकित्सा करने योग्योमे प्रधान है।
११४-बूढ़ेका रोग-याप्य रोगोमे सबसे बढ़कर है।
११४-गर्भवती स्त्री-तेज श्रीषधि, कसरत, मिहनत श्रीर पुरुष-
   संसग्से बचनेवालोमे सर्वोपरि है।
११६-मनकी प्रसन्नता-गर्भ-धारकोमे सबसे उत्तम है।
११७-सन्निपात-दुश्चिकित्स्योमे सबसे बढ़कर है।
११८-आम चिकित्सा-विरुद्ध चिकित्सामे सबसे बढ़कर है।
११६-ज्वर-रोगोमे सबसे ऋधिक बली है।
१२०-कोढ़-बहुत समय तक रहनेवाले रोगोमे राजा हैं।
१२१-राजयद्मा-सब रोगोमे ऋसाध्य है।
१२२-प्रमेह—न छोड़नेवाले रोगोमे सबसे बढ़कर है।
१२३-जोख-उपशस्त्रोंमे सबसे अच्छी है।
```

अग्रमदोष—जब बाब आदि बच्चोंसे युक्त होता है, तब उसे ''विष'' कहते हैं। जब श्राम-दोप विषके समान हो, तब उसकी शीत चिकित्सा करनी चाहिये; किन्तु इस मौक्रेपर गरम इबाज बामदायक होता है, इसीसे श्रामकी चिकित्साका विरोध है।

```
१२४-वस्ति-पञ्चकर्मीमे सर्व-श्रेष्ठ है।
```

१२४-हिमालय-शौषधि-भूमिमे सर्व-श्रेष्ठ है।

१२६-मरुभूमि--आरोग्य देशोमे सबसे उत्तम है।

१२७-सोमलता--श्रौषियोमे सर्वोत्तम है।

१२८-अनूपदेश-अहितकत्तां देशोमे सबसे बढ़कर है।

१२६-वैद्यकी आज्ञा पालन करना-रोगीके गुणीमे सर्वोत्तम है।

१३०-चिकित्साके चतुष्पादोमे प्रधान है।

१३१-नास्तिक-वर्जनीयोमे सबसे अधिक वर्जनीय है।

१३२-जोभ--क्लेशकारकोमे सबसे बढ़कर है।

१३३-रोगीकी अबाध्यता-मृत्यु-लच्यामे प्रधान लच्च्या है।

१३४-अस्थिरता—डरपोक मनके लच्चणोमे प्रधान है।

१३४-देशकाल आदिके विचार-पूर्वक श्रौषधि देना—वैद्यके गुणोसे प्रधान गुण है।

१३६-वैद्यसमूह-निःसंशय-कारकोमे प्रधान है।

१२७-शास्त्रज्ञान--ग्रौषधोमे प्रधान है।

१३५-शास्त्रानुमोदित युक्ति--ज्ञानोपादेयोगे प्रधान है।

१३६-उत्तम ज्ञान-कालज्ञान-योजनाश्रोमे उत्तम है।

१४०-अनुत्याग-व्यवसाय-नाशक और काल-नाशक हेतुस्रोमे

१४१-चिकित्सककी बहुदर्शिता—निस्सन्देह करनेवाले उपायोमे' प्रधान है।

१४२-श्रसमर्थता-भय पैदा करनेवालोमे सर्वीपरि है।

१४३-अपने सहपाठीसे शास्त्रार्थं करना—बुद्धिवद्धं क उपायोमे

१४४-श्राचार्य्य-शास्त्राधिकार हेतुत्रोमें प्रधान है।

१४४-श्रायुर्वेद-श्रमृतोमे प्रधान है।

१४६–सद्वचन—श्रनुष्ठान करने योग्योमे प्रधान है ।

१४७-बिना विचारे बोल उठना—सब तरहके अहित करनेवालोमे प्रधान है।

१४८-सर्वत्याग---सुख करनेवालोमे सर्वोत्तम है।

१४६-डूध-जीवनीयोमे प्रधान है।

१४०-मास-वृहिं यो या ताकत लानेवालोमे प्रधान है।

१५१-गवेधुक धान्य-कृशताकारकोमे प्रधान है।

१४२-उद्दालक अन्न-रुत्तता करनेवालो यानी रूखापन करनेवालोमे प्रधान है।

उपरोक्त १४२ उत्तम बाते चरकके सूत्र-स्थानमें कही है। इनमेकी प्रत्येक बात वेदाक करनेवालो और त्रैद्यक न करनेवालो टोनोके लिये परम लाभप्रद है। "चरक"मे लिखा है:—

एति निशम्य निपुणिश्चिकित्सां सम्प्रयोजयेत्। ृ एवं कुर्वन् सदा वैद्यो धर्मकामौसमुश्नते॥

निपुण वैद्य इन सभी विषयोको, यानी इन १४२ बातोको, याद करके चिकित्सा करे। यदि वैद्य इस प्रकार करे, तो धर्म और कामकी प्राप्ति करे।

## क्या त्रापको सचित्र पुस्तकोंका शौक है ?

श्रगर श्राप या श्रापकी गृहिणी महोदया सचित्र—तस्वीरदार पुस्तक जियादा पसन्द करते है, तो नीचे लिखे प्रन्थ मॅगाकर देखिये। ये सभी प्रन्थ हाफटोन चित्रोसे लवालव भरे है।

| •    |                         | -                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| કાા) | सीताराम                 | २।)                                                                            | रमाप्तुन्दरी                                                                                                                                                                          | ٦١)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (۶   | <b>बोक्रस्</b> य        | 91)                                                                            | सप्ताश्चर्य                                                                                                                                                                           | ١)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ₹1)  | बेलूनबिहार              | ક્ષા)                                                                          | कपाल कुराहला                                                                                                                                                                          | 91)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| રાા) | शैलवाला                 | 3)                                                                             | नीति-शतक                                                                                                                                                                              | =11)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 311) | बिछुडी दुलहिन           | 3 II)                                                                          | 37                                                                                                                                                                                    | <b>*</b> )                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ₹)   | सुनीति                  | ` uı)                                                                          | वैराग्य-शतक                                                                                                                                                                           | <b>لا</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ₹॥)  | श्रदृष्ट                | ર)                                                                             | श्यार-शतक                                                                                                                                                                             | રા)                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | १)<br>३।)<br>३॥)<br>१॥) | ४) लोकरहस्य<br>३।) बेलूनबिहार<br>३॥) शैलबाला<br>१॥) बिलुडी दुलहिन<br>२) सुनीति | १)       स्वोकरहस्य       १।)         ३।)       बेलूनबिहार       १॥)         ३॥)       श्रेलबाला       १)         १॥)       बिकुढी दुलिहन       १॥)         २)       सुनीति       ॥।) | १)       लोकरहस्य       १।)       सप्ताश्चर्य         ३।)       बेलूनबिहार       १॥)       कपाल कुगडला         ३॥)       शैलबाला       १)       नीति-शतक         १॥)       विछुडी दुलिहन       १॥)       ३         २)       सुनीति       ॥।)       वैराग्य-शतक |

पता—हरिदास एंग्ड कम्पनी, मथुरा।



- (१) जो छोपिय उत्तम देशमे पैदा हुई हो, श्रेष्ठ दिनमे उखाडी गई हो, थोड़ी-सी देनेसे भी बहुत गुण करनेवाली हो, जियादा देनेसे नुक-सान न करती हो, ऐसी श्रोपिध विचार-पूर्वक समयपर दी जाय, तो गुण करती है।
- (२) विनध्याचलके आसपास पैटा होनेवाली टवाएँ तासीरमे गर्म श्रोर हिमालयमे हो नेवाली शीतल-स्वभाव होती है, यानी उनमें गरमीका श्रश अधिक होता है ओर इनमें शीतलता अधिक होती है। अपने रहनेके स्थानसे उत्तर दिशाकी टवाण लेनी चाहिएँ। हिमालय हम लोगोंसे उत्तरमे हैं, इमिलये जहां तक हो, हिमालयकी दवाएँ संग्रह करनी चाहिएँ।
- (३) जो श्रोपिध मर्पकी वॉवी, घूरे या मेले स्थान, रमशान, श्रन्य-देश, असर धरती, राम्तेमें पेटा हुई हो श्रथवा जिसमे कीडे लग रहे हो श्रथवा जो गर्मी या सर्टीसे व्याप्त हो—ऐमी श्रोपिध न लेनी चाहिये, क्योंकि वेसी श्रोपिधसे कोडे लाग नहीं होता।
- (४) शरद्-ऋतुमे श्रोपिवयोमे रम होता है, इसिलये सब कामोके लिये ऐसी ऋतुमे श्रोपिधयाँ लेनी चाहिएँ, परन्तु वमन विरेचनकी दवाएँ वसन्त-ऋतुके मध्यमे लेनी चाहिएँ।
- (४) जिन यृत्तों की जड़े बहुत मोटी हाँ, उनकी छाल मात्र लेनी चाहिए, जिनकी जड़े छोटी श्रोर पतली हो, उनका सर्वोड़ लेना

चाहिये। जैसे, वड़, नीम श्रादिकी छाल, विजयसार श्रादिका सार; तालीसपत्र श्रादिके पत्ते, त्रिफला श्रादिके फल लेने चाहिएँ।

- (६) किसीकी जड़, किसीका कन्ट, किसीके पत्ते, किसीके फल, किसीके फूल, किसीका सर्वाङ्ग (सारे भाग), किसीका सार, किसीकी छाल ली जाती है। याद रक्खो, चीतेकी जड़, जमीकन्द या सूरनका कन्द, नीम और अड सेके पत्ते, त्रिफलेके फल, धायके फूल, कटेरीका सर्वाङ्ग (जड़, छाल, पत्ते सब), खैरका साराश और दूधवाले दृत्तोकी छाल ली जाती है। किसी समय अगर नीमके पत्ते नहीं मिलते, तो उमकी छाल ही ले ली जाती है, वेलका कचा फल और अमलताशका पका फल लिया जाता है।
- (७) शास्त्रमे कोई योग या नुसखा आप ऐसा लिखा देखे, जिसमें किसी औपिधका अड्डा स्पष्ट न लिखा हो, यानी अमुक औषिधकी छाल, पत्ते, फल, फूल, सार प्रभृति क्या लिया जाय। जहाँ औषिधका अड्डा न लिखा हो, वहाँ आप उसकी जड़ लीजिये, जहाँ औषिधका वजन न लिखा हो कि, अमुक औषिध तोलमे इतनी लेनी चाहिये, वहाँ आप सब औषिधयोंको बराबर-बराबर ले लो। जहाँ पात्र या वर्तन न लिखा हो, वहाँ आप सिट्टीका वर्तन लीजिये, जहाँ यह न लिखा हो कि, औषिध किस समय लीजाय, वहाँ आप प्रातःकाल यानी सबेरा समिक्ये। जहाँ द्रव्य न लिखा हो, वहाँ जल लीजिये।
- (न) सभी कामोमे नये पदार्थ लेने चाहिएँ, किन्तु वायविड्झ, पीपल, गुड़्क्ष, चॉवल, घी, शहट, पान और कॉजी—ये सब पुराने ही

पित्तक्षो मधुरः शुद्धो वातक्षोऽस्कप्रसादन.। स पुराणोऽधिक गुणो गुडः पथ्यतमः स्मृतः॥

गुड क्यों ज्यों पुराना होता है, श्रधिक गुणवाला श्रोर श्रति पथ्य होता जाता है, पुराना गुड रक्तको प्रसन्न करनेवाला, वायुनाशक, पित्त शान्त-कर्त्ता, मधुर श्रोर शुद्ध होता है।

 <sup>#</sup> सुश्रुतमें पुराने गुडके सम्बन्धमे बिखा है:—

श्रिधिक गुणकारी होते हैं। इनको एक साल वाट पुराना समभना चाहिये।

(६) सभी नुसलोमे सूखे श्रोर नये पदार्थ लेना श्रच्छा है। श्रगर कोई चीज श्रभाव-वश गीली लेनी पड़े, तो जितनी लेनी हो उससे दूनी लेनी चाहिये। मगर कुछ दवाएँ ऐसी भी है, जो सदा गीली ही ली जाती है, मगर दूनी नहीं ली जाती, क्योंकि उनके गीली ही लेनेकी श्राज्ञा है। जिनके सूखी लेनेकी श्राज्ञा है, वहीं श्रगर गीली ली जास, तो दूनी ली जाती हैं।

गिलोय, कूडा (कुरैया), अड़्सा, पेठा, शतावर, असगन्ध, पियावॉसा, सौंफ और प्रसारिणी—ये नो दवाएँ हमेशा गीली ही ली जाती हैं।

श्रड सा, नीम, परवल, केतकी (केवड़ा), खिरेटी, शतावर, सोठ, कुडा, कन्द, गन्धप्रसारिगो, गिलोय, इन्द्रवारुगो, नागवला, कटसरैया, गूगुल श्रोर सौक इन्हेगीलीले सकतेहो, पर दूनी लेनेकी ज़रूरत नहीं।

- (१०) घी, तेल, जल, काथ, काढ़ा या जुशाँदा, व्यञ्जन धादि आगपर तैयार करके शीतल हो जानेपर, यदि फिर आगपर गर्भ किये जायॅ, तो विपके समान हो जाते हैं, इसलिए इन्हे आगपर रखकर फिर दुवारा आगपर न रक्खो।
- (११) अगर पुराने घीकी जरूरत हो, तो आगपर पके हुए पुराने घीको मत लो, विना पका पुराना घी उत्तम होता है, पका हुआ पुराना घी हीनवीर्थ यानी निकम्मा होता है। हॉ, तेल कच्चा हो या पका, पुराना अच्छा होता है।
- (१२) श्रगर किसी नुसखेमें कोई दवा दो बार लिखी हो या दो नामोसे एक ही दवा दो जगह लिखी हो, वहाँ लेखककी भूल न सम-मिये, श्राप उसे दूनी लीजिये।
  - (१३) जहाँ लवण लिखा हो, मगर यह न लिखा हो कि सैंधा,

काला या कौनसा नमक, वहाँ त्राप सैधा-नमक लीजिये। जहाँ खाली चन्दन लिखा हो, वहाँ लाल-चन्दन लीजिये।

चन्दनके चूर्ण, श्रवलेह, श्रासव श्रौर तेलके नुसलेमे यदि चन्दन लिखा हो, कौनसा चन्दन लाल या सफेट न लिखा हो, तो श्राप इनमे सफेट चन्टन लीजिये, किन्तु काढ़े श्रौर लेपमें लाल-चन्दन लीजिये ॥

शरीरके भीतरी भागकी शुद्धिके लिये नुसखेमे नहाँ श्रनमोद लिखा हो, अनवायन लीजिये, वाहरी भागकी शुद्धिके नुसखेमे नहाँ अनमोद लिखा हो, अनमोद ही लीजिये।

जहाँ दूध ख्रोर धी लिखा हो, इनकी तफसील न हो, वहाँ गायका दूध ख्रौर घी लीजिये।

जहाँ विष्ठा और मूत्र आदिका खुलासा न हो, वहाँ गोमूत्र और सोवर लीजिये।

(१४) वनसे लाई हुई श्रोपिधयाँ एक वर्ष वाद गुण्हीन हो जाती है। तालीस श्रादि चूर्ण दो मास वाद कमजोर होने लगते है, पर एक दम निकम्मे नहीं हो जाते। विजयादि गुटिका, खण्डकादि श्रवलह बहुत समय वाद खराव होते है, परन्तु पुराने होते-होते गुण-रहित हो जाते हैं। कहा है, वर्षाकाल सिरपर हो कर निकल जाने से घृत तेल श्रादि ही नवीर्य हो जाते हैं। जो, गेहूं, चना श्रादि एक साल बाद गुण्हीन होने लगते है।

गुण, त्रासव (कुमार्यासव आदि), सुवर्ण, चॉटी, रॉगा, शीशा आदि धातुत्रोकी मस्म, चन्द्रोदय आदि रस जितने पुराने होते है, उतने ही अधिक गुणवाले होते है, मतलव यह कि, ये जितने पुराने हो, उतने ही अच्छे।

<sup>#</sup> कहीं-कहीं इस नियमके विपरीत भी होता है। "एलादि चूर्यां"में लाल चन्दन लिया जाता है श्रौर किसी-किसी काढे श्रौर लेपमें सफेट चन्दन भी लिया जाता है। जवगाटि चूर्यों, चन्दनादि चूर्यों, लाजादि तेल, कुमार्यासव श्रौर च्यवन-श्राशावलेहमें प्रायः सफेद चन्दन ही लिया जाता है।

(१४) यदि आपको किसी रोगके नुसलेमे ऐसी औषि दीखे, जो रोगीके रोगको बढ़ाबे, तो आप उसे नुसलेमेसे निकाल सकते है, यदि आपको किसी नुसलेमे कोई हितकारी औषि मिलानी हो, तो आप मिला सकते है। इसमे कोई हर्ज नहीं, मगर यह काम आप तभी कीजिये, जब कि आप औषितत्वज्ञ हो।

(१६) यि आपको नुसलेमे लिखी कोई द्वा न मिले, तो आप उसका वदल या प्रतिनिधि ले लीजिये, मगर प्रधान औषधिका "प्रति-निधि" न लीजिये। नुसलेकी अन्य औषधियोके न मिलनेपर प्रति-निधि ले सकते हैं। जैसे, काकोली न मिले, असगन्ध ले लीजिये। चन्द्नादि चूर्णमे सफेद-चन्दन मुख्य द्वा है। उसके बद्तेमे कपूरसे काम न चलाइये। हमने अनेक आयुर्वेदीय और जियादा काममे आनेवाली कुछ यूनानी द्वाओंके प्रतिनिधि साफ तौरपर इसी पुस्तकमे आगे लिखे है। जरूरत होनेसे, आप वहाँ प्रतिनिधि खोज लिया करे।

जो दवा आप नुसलेके लिये ले, उसे देख लिया करे कि वह ठीक है या नहीं, क्योंकि आजकल नकली या जाली चीजे वहुत चल गई है। हमने काममे आनेवाली और जिनमे जालकी सम्भावना होती है, ऐसी चन्द औषधियोंके परीचा करने या पहचाननेकी विधि इसी पुस्तकमे आगे लिखी है। जरूरत होनेसे, जब तक कएठस्थ न हो जाय, देखकर दवाकी जॉच कर लिया करे। अगर दवा निकम्मी होगी, तो रोगीको लाभ न होगा, आपकी बदनामी होगी और आपकी रोजी न चमकेगी।



# औषधियाँ और उनके प्रतिनिधि

🗘 🕽 🌓 गर कोई द्रव्य न मिले, तो उसके बद्लेमे उसका वद्ल या 🌹 अ 👮 प्रतिनिधि ले लो। इससे ठीक काम चल जायगा। हिक-🕽 🗐 🗘 मतमे एक दवाके वदलेमे दूसरीके लेनेको ''बदल'' कहते है और संस्कृतमे "प्रतिनिधि" कहते हैं। प्रतिनिधि लेनेके लिये शास्त्रकी श्राज्ञा है। चीता न मिले, दन्ती ले लीजिये, दन्ती न मिले, चीता ले लीजिये। मगर इस वातका ध्यान रहे कि, नुसखेकी मुख्य दवाके चंद्लेमे प्रतिनिधि या बद्ल न लिया जाय।

#### श्रसल द्रव्य प्रतिनिधि

चीता दन्ती या चिर-चिरेका खार धमासा जवासा तगर कुट

मूर्वा जिंगिनीकी छाल

ऋहिंस्रा मानकन्द

लंदमणा मोरशिखा

मौलसरी लाल या नील

कमल

नील कमल कमोदिनी

चमेलीके फूल लौंग

#### श्रसल द्रव्य प्रतिनिधि

आकके पत्तीका आकका दुध रस पोहकरमूल कुट कलिहारी कृट थुनेर कूट चव पीपलामूल पॅवारके बीज वावची दारुहल्दी हल्दी रसौत दारुहल्दी सोरठकी मिट्टी

सेलखड़ी या खड़िया

फिटकरी,

| असत्त द्रव्य      | प्रतिनिधि       | श्रसत्त द्रव्य | प्रतिनिधि        |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>तालीसप</b> त्र | स्वर्णतालीस     | भिलावा         | चीता             |
| भारङ्गी           | कटेरीकी जड़     | ईख             | नरसल             |
| काला नोन          | पाशु नोन, संचर  | सुवर्ण         | सोनामक्खी        |
|                   | नोन             | चॉदी           | रूपामक्खी        |
| मुलहटी            | धायके फूल       | सोनामक्षी      | पीली मिट्टी      |
| श्रम्लवेल         | चूका            | रूपामक्खी      | पीली मिट्टी      |
| नीवू              | चूका            | सुवर्ण-भस्म    | कान्तलोह-भस्म    |
| दाख               | कुम्भेरका फल    | चॉदी-भस्म      | 35               |
| कुम्भेरका फल      | वधुकका फूल      | कान्त लोह      | तीच्या लोह       |
| नख                | लौगका फूल       | मोती           | मोतीकी सीप       |
| कस्तूरी           | कंकोल           | शहद            | पुराना गुड़      |
| कंकोल             | चमेलीके फूत्त   | मिश्री         | सफेर खॉड़        |
| कपूर              | सुगन्धमोथा,     | वूरा           | खॉड़             |
|                   | गठौना, गठिवन    | श्राकाश-वेल    | निशोथ, पित्त-    |
| केशर              | कुसूमके नये फूल |                | पापड़ा, लाजवर्द  |
| सफेद चन्दन        | कपूर, लालचन्दन  | वस्र (हीरा)    | मूॅगा            |
| कपूर              | लाल चन्दन       | त्रखरोट        | चिरोंजी, चिलगोजा |
| लाल चन्डन         | नवीन खस         | श्रगर          | दालचीनी, लॉंग    |
| श्रतीस            | मोथा            |                | या केशर          |
| हरड़              | श्रामला         | श्रंगूर (दाख)  | मुनक्केके वीज    |
| नागकेशर           | कमलकी केशर      | श्रञ्जीर       | मुनका, चिलगोजा   |
| मेदा, महामेदा,    | शतावरी          | श्रजमोद        | खुरासानी श्रज-   |
| जीवक              | विदारीकन्द      |                | वायन             |
| काकोली            | श्रसगन्ध        | श्रज्ञवायन     | कर्लोंजी, काला-  |
| ऋद्धि             | वाराहीकन्द      |                | जीरा             |

| श्रसल द्रव्य | प्रतिनिधि      | श्रसल द्रव्य     | प्रतिनिधि        |
|--------------|----------------|------------------|------------------|
| श्रदर्ख      | कालीमिर्च      | भैसका दूध        | गायका दूध        |
| श्रनन्नास    | सेव            | भेड़का दूध       | स्रीका दूव       |
| मीठा अनार    | खट्टा श्रनार   | स्त्रीका दूध     | गधीका दूध        |
| इसवगोल       | विहीदाना       | गायका दूध        | वकरीका दूध       |
| श्रफीम       | खुरासानी श्रज- | घोड़ीका दूध      | ऊँटनीका दूध      |
|              | वायन           | नकछिकनी          | मैनफल            |
| श्ररहर       | मसूर           |                  | कालीमिर्च        |
| त्रसगन्ध     | कूट            | नख               | चिरायता          |
| श्रामाहल्दी  | बावची          | खोपरा            | चिलगोजा,         |
| सत्यानासी    | कूट            |                  | पिम्ता, वादाम    |
| कटेरी        | क्ट            | नीलाथोथा         | सुहागा           |
| दूध          | मूँग या मसूरका | पन्ना            | मूँगा            |
|              | जूस            | प्याजके वीज      | शलगमके वीज       |
| घी           | ताजा दूध       | पालकके बीज       | कुलफेके वीज      |
| चॉवी         | फीरो <b>जा</b> | पित्तपापड़ा      | सनाय             |
| चिरायता      | चन्दन, केशर    | पिस्ता           | वादाम            |
| चोपचीनी      | <b>उश</b> या   | <b>पीपरामू</b> ल | मीठा वालझड़      |
| माठा         | दही            | पोस्त            | <b>अफीम</b>      |
| जमालगोटा     | रेडी           | फीरोजा           | पन्ना            |
| तज           | वालचीनी ,      | बथुत्रा          | पालक             |
| तालमखाना     | सालम मिश्री    | वनफशा            | नीलोकर           |
| तुल          | श्रलसीके बीज   | विजौरा           | नीवू या नारंगीका |
| दही          | दहीका पानी     |                  | स्वरस            |
| बक्रीका दूध  | गायका दूध      | मूली -           | शलगम             |
| ऊॅटनीका दूध  | गायका दूध      | स्याह मूसली      | सफेट मूसली       |

#### श्रसत द्रव्य प्रतिनिधि

महदी मुर्डी रोगन वादाम पास्ताका तेल रेंडीका तेल जैतूनका तेल लोवान मस्तरी सरफोका मुर्ग्डी सेमरका मृसरा शतावर जुही चमली खरगोश, हंस, मोर

चृहा

कंकोल जायफल भिलावा लालचर्न दुपहरिया नागकेशर

पोहकरमूल कृट तम्बरुका तेल भिलाव

विपाविल. श्रनार

तित्ति**डी**क

काबुली हरड श्रावला

श्ररवी आल्

इमली श्राल्युखारा

इन्द्रजो तोटरी, जायफल, वहमन-युर्ख

इन्द्रायनका फल नीलका बीज छेटी इलायची कवावचीनी, वड़ी

इलायची, लौग

로드

#### श्रमल द्रव्य प्रतिनिधि

वड़ी इलायची छोटी इलायची मुरदासंग हिंगुलू उटंगनके भीज गन्दनाके वीज ल्हिसोडे, मुनका **डन्नाव** चोपचीनी उशवा मुलहटीका सत्त सोसन विरेचनमे निशोथ, एलुऋा

शोथ में रसात

खीरके बीज ककड़ीके बीज श्रञ्जीर, श्रद्रख कचूर ववूलका गोट कतीरा सफेट कत्था गेह

लौकी-घिया पालक, कुलफा

सफेट-चन्टन, कपूर

वंसलोचन वायविङ्क

कमीला कलोंजी श्रनीसू

कौंचके वीज उदंगनके वीज कसेरू कमलगट्टा

कालीजीरी जीरा, अनीसू, सौफ

**इन्द्रायनकी** जड़ कालादाना

काहूके वीज पोस्तके बीज कुर्लाजन<sup>-</sup> टालचीनी.

शीतलचीनी

| श्रसल द्रव्य प्रतिनिधि |                | श्रसल द्रव्य प्रतिनिधि |                  |  |
|------------------------|----------------|------------------------|------------------|--|
| केला                   | मिश्री, गुड़   | गुलाबका श्रक           | सौकका श्रक       |  |
| केशर                   | जावित्री, तज   | गुलावके फूल            | वनफशा            |  |
| कमलगट्टा               | श्रॉवले के वीज | कुलथी                  | श्रलसी           |  |
| गिलोय                  | सत्त गिलोय     | गोखरू                  | खीरा-ककडी के वीज |  |

#### हिन्दी-प्रेमियोंके पढ़ने-योग्य श्रनुपम रतन ।

(१) अगर आप बिना उस्ताद्के आयुर्वेद-विद्या या वैद्यकशास्त्रका अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप नीचे लिखे अन्य मॅगाकर, फुरसतके समय देखा करें। इनको दो घण्डे रोज मन लगाकर देखनेसे आप एक दिन सहजमें सच्चे वैद्य बन जायेंगे। इन पुस्तकों में टो वही विशेषता हैं—(१) भाषा इतनी सरल है कि, थोडा पढा बालक भी समम सकता है। (२) इनमें हर रोगपर थोडे बहुत परीचित नुसख़े दिये हैं। स्वास्थ्यरचा अजिल्द ३) सजिल्द ३॥॥), चिकित्सा-चन्द्रोद्य पहला भाग अजिल्द ३) सजिल्द ३॥॥), चिकित्सा-चन्द्रोद्य पहला भाग अजिल्द ३) सजिल्द ३॥॥), चिकित्सा-चन्द्रोद्य दूसरा भाग अजिल्द १) सजिल्द १), चौथा भाग अजिल्द १॥ सजिल्द १॥, पाँचवा भाग अजिल्द १॥ सजिल्द १॥।) तथा भाग अजिल्द १॥ सजिल्द १॥, पाँचवा भाग अजिल्द १॥। सजिल्द १॥।

नोट—सार्तो भाग एक साथ मॅगानेसे =)॥ रुपया कमीशन मिन्नेगा । एक या दो भाग मॅगानेसे कमीशन नहीं मिन्नेगा ।

- (२) श्रगर श्राप नीति श्रौर वैराग्य का ख़जाना देखना चाहते हैं, तो श्राप नीचे जिखे प्रन्थ मँगावें। तीनों शतक चित्रोंसे भरे हैं। छपाई मनोमुग्धकर है। नीति-शतक १), वैराग्य-शतक १), श्रंगार-शतक १॥), गुजिस्तों २॥)
- (३) ग्रगर श्रापको उद्के शायरोंकी कविताश्रोंके पढ़नेका शौक है, तो श्राप इनको देखे:—महाकवि गृ। जिन्न ॥), महाकवि नज़ीर १), उस्ताद ज़ौक ॥), महाकवि दाग १)
- ( ४ ) श्रगर श्राप बिना उस्तादके बॅगला भाषा पढ़ना चाहते हैं, तो श्राप इन्हें इमॅगाने:—हिन्दी-बॅगला-शिचा पहला भाग १।), दूसरा भाग १) श्रोर तीसरा भाग १)

पता—हरिदास एएड कम्पनी, मथुरा।

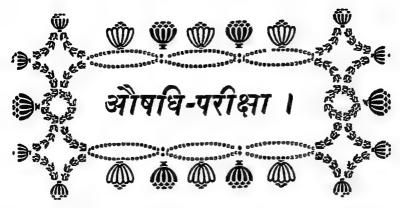

※※※※ जकल जाली श्रोषियाँ बहुत होती हैं, इसलिए परीचा
 ※आएए
 करके श्रोषियाँ लेनी चाहिये। नीचे, हम चन्द श्रोपियोके
 ※※※※ पहचाननेकी विधि श्रोर उनके उत्तम होनेकी पहचान लिखते हैं:—

हरड़ — छोटी गुठली और अधिक गूटेबाली अच्छी होती है। नई, चिकनी, भारी, गोल, जलमे डूव जानेवाली हरड़ उत्तम होती है। इन गुणोंके सिवा, यदि हरड़ तोलमे दो तोलेकी हो, तो वह सर्व्व-श्रेष्ठ है।

भिलावा—जो पानीमें डालनेसे डूब जाय, वह उत्तम होता है। वाराहीकन्द्—जो सूत्र्यरके माथेके समान हो, वह उत्तम है। संवर-नोन—जो कॉचके समान हो, वह उत्तम है। सोनामक्खी—सोनेके समान कान्तिवाली अच्छी होती है। मैनसिल—इन्द्रपुष्पके समान उत्तम होता है। शिलाजीत—जमीनपर गिरनेसे फैले नहीं, जलभरे कॉसीके वर्तनमें खालनेसे सूतके समान बढ़े, वही अच्छा होता है।

कपूर—कसैला और चिकना अच्छा होता है। इलायची—जिसके दाने सूद्म हो, वह अच्छी होती है। सफेद चन्दन—भारी और खुशवूदार अच्छा होता है। लाल चन्दन—अधिक लाल हो, वह अच्छा होता है। अगर—कव्वेकी चोंचके समान चिकनी और भारी अच्छी होती है। देवदारु—खुशवृदार, हलकी श्रौर रूखी श्रच्छी होती है। सरल—वहुत चिकनी श्रौर सुगन्धित श्रच्छी होती है। दारुहल्दी—श्रत्यन्त पीली श्रच्छी होती है।

जायफल—भारी, चिकना, गोल श्रौर भीतरसे सफेद हो, वह श्रच्छा होता है।

टाख-गायके स्तनोके जैसी अच्छी, किन्तु करौदेके जैसी मध्यम होती है।

लॉड—निर्मल और चन्द्रकान्तिमणिके सदृश सफेद अच्छी होती है।
मधु—वही उत्तम होता है, जो गायके घीके समान रुचिकारक
और सुगन्धित हो। असल शहदको कुत्ता नहीं खाता। असल
शहदको वर्ता लगाकर जलाओ, वत्ती जल उठेगी। असल शहदको
कागजपर रख दो, कागज नहीं गलेगा। आजकल असल शहद वडी
कठिनाईसे हाथ आता है। लोग विलायती चीनीकी चाशनीमे छत्तेके
दो-चार दुकड़े वगैरः डालकर वेचनेको ले आते—ओर लोगोको
ठगते है। इसीलिये जब शहद लरीदना हो, खूब परी हा करके
लेना उचित है।

कस्तूरी—कस्तूरी मृग या हिरनकी नाभिकी अच्छी होती है। आजकल बदमाश लोग खाली हिरनके नाफे या चमड़ेकी थैलीमे, जो नाफेके समान ही होती है, कोयले या कोई दूसरी चीज भरकर या उसके मुखपर, जहाँसे खोलते है, जरासी असल कस्तूरी रख देते है। असल कस्तूरीके मारे नाफा महकने लगता है। भोले-भाले लोग ठगा-जाते है। वैसा नाफा १) का भी नहीं होता, पर ठग उसके दस-दस, बीस-बीस और पचास-पचास तक ले जाते है।

अगर आप नाफा मोल ले, तो पहले प्ररोत्ता कर लें—लहसनके एक दुकड़े या दो-तीन दुकड़ोको पत्थरपर जलके साथ महीन पीस ले। पीछे सूईमे डोरा (धागा) पिरोकर, उस डोरेको उस लहसनके

रसमे तर कर ले। पोछे नाफेमे सूई घुसेड़ कर, उस डोरेको पार कर ले। अगर उसके अन्दर कस्तूरी असल होगी, तो डोरेमे जो लहसनकी दुर्गन्ध होगी, वह नाश हो जायगी और असल कस्तूरीकी सुगन्धसे डोरा महकने लगेगा। अगर कस्तूरी असल न होगी, कोरा जाल होगा, तो डोरेमेसे लहसनकी वद्यू हगीज न जायगी। यह नाफेकी सर्वोत्तम परीचा है।

श्रगर विना नाफेकी खुली कस्तूरी लेनी हो, तो उसमेंसे दो चार दाने लेकर, एक जलते हुए लाल कोयलेपर डाल दो, श्रगर कस्तूरी उत्तम होगी, तो श्रादिसे श्रन्त तक, जब तक दाने जल न जायंगे, खुश-बूदार धूश्रॉ निकलेगा। श्रगर कोयलेके चूरेपर गा श्रोर किसी चीज-पर कस्तूरी चढाई हुई होगी, तो पहले तो जरा कस्तूरीकी सुगन्ध श्रावेगी, किन्तु शेपमे जो चीज उसके श्रन्दर होगी, उसकी गन्ध श्रावेगी, कस्तूरी होनेस धूश्रॉ श्रन्त तक निकलेगा, कस्तूरी न होनेसे धृश्रॉ न उठेगा। कोयलेका चूरा श्रागपर डालनेसे जैसे विना धूएँ के जलता हे, उसी तरह वह भी जल जायगा।

केसर—श्राजकल केमर भी नकली श्राती है। श्रसल केसर काश्मीरकी होती है। वहाँ इसके लाखों ग्रुच होते हैं। श्रसल केसरका रज्ञ पीला जरा सुर्खीमाइल होता है। यह तालमें हलकी होती है, इस-लियं बहुत चढती है, स्वादमें यह खारी या कुछ कड़वी-सी होती है। श्रार श्राप लेना चाहे, तो पहले जर्दी मिले लाल रंग श्रोर हलकेपन तथा जायकेको देखियं, इसके बाद जरा-सी केसर लेकर जीभपर रख लीजिये। काई १४।२० मिनिट तक रिखयं, श्रगर श्रापका सिर गरमीस भन्नाने लगे या कुछ भी गरमी जान पड़े, तो समक्त ले कि केमर श्रसल है। श्रगर केसर तोलमे थोडी चढ़े, स्वाद श्रोर ही तरहका हो, मुँहमे रखनेसे सिरमे गरमी न मालूम हो, तो नकली समिक्तये। 'नकली कम्तूरी श्रोर केसर कोडी कामकी नहीं होती। चन्दनका तेल—यह भी आजकल जाली आता है। आजकल ऐसी चीज ही कौन-सी है, जिसमे जाल न हो।सभीकी नकल तैयार है। चन्दनके तेलको आप एक कागजपर लगाकर आग दिखाइये। कागज खूब साफ-सफेद हो। आग चमकती हुई हो। अगर असल तेल होगा, तो कागजसे तेल उड़ जायगा, कोरा कागज रह जायगा। अगर असली चन्दन का तेल न होगा, तो कागज आग दिखानेपर भी चिकना बना रहेगा।

# हिन्दी-साहित्य-प्रेमियोंके ध्यान देने योग्य बातें।

जनाव श्राली ।

श्रगर श्रापको उपन्यासोंसे घृणा हो गई है, तो भी श्राप नीचे लिखे उपन्यास श्रवस्य देखिये। हमारे कारखानेमें दिमाग खराब करनेवाले गन्दे उपन्यास नहीं झपते। हमारे यहाँ श्राजतक जितने उपन्यास निकले है, वे सभी मनोरंजक होनेके साथ ही, प्रथम श्रेणीके शिक्षाप्रद श्रीर सुपथप्रदर्शक हैं। इन्हें बढ़े घरोंकी स्त्रियाँ तक पढ़ सकती हैं। हम ज़ोरसे श्रपील करते हैं कि, यदि श्रापकी स्थिति श्रच्छी है, भगवान्ने श्रापको पैसा दिया है, तो श्राप इन्हें श्रवस्य मँगाकर देखें श्रीर श्रेषमें श्रपनी घरवाली श्रीर बहू-बेटियोंके कर-कमलोंमें भी दें:—

| चन्द्रशेखर          | ۱ (۶  | कोहनूर         | ۱ (۶    | लवङ्गलता १॥)                 |   |
|---------------------|-------|----------------|---------|------------------------------|---|
| देवी चौधरानी        | ۶)    | बेलून बिहार    | 511)    | शैलवाला १)                   |   |
| कृष्णकान्तकी विल    | 3 II) | श्रभिमानिनी    | ۶)      | विछुडी हुई दुलहिन १॥)        |   |
| कपाल कुगडला         | 91)   | फूर्जोका हार   | 91)     | नवाब सिराजुद्दीला ४)         |   |
| सीताराम             | २।)   | राघाकान्त      | 3 J]    | वीर चूडामिए ॥।)              |   |
| <b>जोकरहस्य</b>     | 11)   | सावित्री       | 5 II)   | सुनीति ॥)                    |   |
| रजनी                | 9≡)   | विरागिनी       | 9)      | रूपनहरी १।।)                 |   |
| राधारानी            | I=)   | श्रभागिनी      | 91)     | क्लंक १)                     |   |
| युगतांगुरीय         | 1)    | विज्ञास कुमारी | าแ)     | श्चदष्ट ३)<br>रमासुन्दरी २।) |   |
| श्रुक्रवसना सुन्दरी | 8II)  | सुहागिनी       | ३॥।)    | संयोगिता ।=)                 |   |
| नवीना               | 3111) | हाजी बाबा      | ₹11)    | भाग्यचक ॥)                   |   |
|                     |       | पता—           | -हरिदास | एएड कम्पनी, मथुरा            | ) |

# चन्द ओषधियाँ और उनके मार।

हैं प्रिक्ति त्येक चीज या दवाका कायदा है कि, यदि उसमे गुण् प्रिक्ति हैं होते हैं, तो अवगुण भा होते हैं। यदि कोई चीज पृष्टिकारक किन्ति हैं होती हैं, तो वह भारी और कब्ज करनेवाली होती हैं। किन्ति हैं होती हैं, तो वह भारी और कब्ज करनेवाली होती हैं। किन्ति हैं। वीचे हम चन्द द्रव्योके अवगुण नाश करनेवाले द्रव्य उनके सामने लिखते हैं। इनसे वैद्य और गृहस्थ दोनोका बड़ा काम निकलेगा। मान लो, किसीको

गॉमा पीनेसे तकलीफ हो, तो आप उसे गायका घी और खटाई. खिलावे, लाभ होगा।

| नाम द्रव्य                  | मार या दर्पनाशक द्रव्य         |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>ही</b> रा-कसीस ( डपविष ) | •• माठा                        |
| हीरा ( घातक विष ) ***       | ''' ताजा घी, दूध और वमन करानाः |
| होंग ( उपविष ) •••          | • वनफशा, कतीरा, दोनो श्रनार    |
| हलदिया (घातक विष)           | ''' घी और वसन कराना            |
| छोटी हरड़ " "               | ••• शहद श्रौर घी               |
| हल्दी                       | *** नीवू, विजौरेका स्वरस       |
| सिघाड़ा •••                 | * • नमक श्रौर गरम चीज          |
| सॉपकी कॉचली                 | ः धनिया श्रौर घी               |
| शिलारस ( उपविष ) ***        | ः मस्तर्गा                     |
| शिलाजीत •••                 | ••• घी                         |
| शतावर                       | ••• राहद                       |
| मंडूर                       | ••• कतीरा, शहद                 |

| नाम द्रव्य       |        | मार या दर्पनाशक द्रव्य             |
|------------------|--------|------------------------------------|
| रसकपूर           |        | ••• गायका दूध                      |
| मुद्दीसंग ( घातक | विष)   | ••• वमन कराना, घी श्रोर रोगन बादाम |
| भिलावा           | •••    | ••• ताजा नारियल, सफेद तिल, जौ      |
| भिडी             | •••    | ••• गरम मसाला                      |
| वेर              | •••    | ••• सिकं जबीन, गुलकन्द             |
| बैगन             | •••    | ••• घी                             |
| वूट              | •••    | ••• नमक                            |
| वाटाम            | •••    | •• खॉड़                            |
| वाजरा            | •••    | ••• घी. दूध श्रोर खॉड              |
| वथुत्रा          | ••     | ••• गर्म मसाला                     |
| वच्छनाग ( घातः   | ह विप) | ••• निर्विसी                       |
| पारा             | •••    | ••• दूध श्रोर चिकने जूस            |
| <b>'</b> যাজ     | • • •  | * सिरका. नमक, शहद                  |
| पपीता            |        | ••• खॉङ्                           |
| नासपाती          | •••    | मायुल् श्रसत्त                     |
| खोपरा            | •••    | '' खॉड़, मिश्री, खट्टे फल          |
| नारगी            | • • •  | ••• नमक या गुङ्                    |
| गायका दूव        | • •    | 🎌 शहद या खॉड़                      |
| वकरीका दूध       | • • •  | '' शहद या सौक                      |
| थूहर ( विप )     | •••    | ं ताजा दूध                         |
| दही              | •••    | ः नमक, सोठ, पोदीना, जीरा           |
| शहतूत            | ••     | ं शहद                              |
| तिल              | • •    | 🎌 शहद, त्रागसे भूनना               |
| तरवृज            | ••     | * शहर, गुड                         |
| तम्बाक्त्        | ••     | ' ताजा दूध                         |
|                  |        |                                    |

| नाम द्रव्य       |       | मार या दर्पनाशक द्रव्य       |
|------------------|-------|------------------------------|
| ढेंढस            | •••   | •••गरम मसाला                 |
| <b>जौ</b>        | •••   | •••धी                        |
| <b>जाय</b> फल    | •••   | · धनिया, शहद, बनफशा          |
| नामुन            | •••   | ' ' 'नमक                     |
| जमालगोटा         | •••   | '' दूध-चीनी                  |
| <b>ज्वार</b>     | •••   | •••गुलकन्द                   |
| चौलाईका साग      | •••   | ''गरम पदार्थ                 |
| चूना             | • • • | '''घी, बादामका तेल           |
| विलगोजा          | • • • | ' खट्टे फन्न, सिकजबीन        |
| चिरौजी           | • • • | '''शहद, सिकजवीन              |
| चॉवल             | •••   | '''घी, बूरा, दूघ             |
| चरस              | •••   | •••गायका दूध                 |
| चना              | • •   | '''पोस्त, सिकंजबीन, गुलकन्द  |
| घु घची           | •••   | '''सूखा धनिया, ताजा दूध      |
| चकोतरा           | •••   | '' खॉड्                      |
| घी               | •••   | <b>'</b> ' नमक और शहद        |
| गुलाब जामुन      | •••   | ···सेब                       |
| गॉमा             | •••   | गायका घी, खटाई               |
| खिरनी            | •••   | '' गुलकन्द, माठा             |
| खरवूजा           | • • • | <b>ः'</b> शहद्, सिकंजबीन     |
| कुचला (घातक विष) | • • • | ''वमन कराना, घी और मिश्री    |
| कालादाना         | •••   | '''हरड़, बादामके तेलमे भूनना |
| कसेरू            | •••   | ''खॉड़ श्रौर कसेरूका छिलका   |
| करौंदा           | •••   | •••नमक श्रौर खटाई            |
|                  |       |                              |

| नाम द्रव्य     |       | मार या दर्पनाशक द्रव्य      |
|----------------|-------|-----------------------------|
| करमकल्ला       | • • • | •• घी, नमक                  |
| कपूर           | • • • | ·· केसर, कस्तूरी            |
| कनेर ( उपविप ) | •••   | •••शहद, घी                  |
| इमली           | •••   | ••• उन्नाव, वनफशा           |
| श्रालू         | •••   | •••गरम मसाला                |
| श्राम          | •••   | ''जामुन, सिकंजवीन, शीतल जल  |
| श्रमरूद        | •••   | '''सोठका मुरव्वा, सौफ       |
| श्रफीम         | •••   | ः केसर, दालचीनी             |
| खट्टा श्रनार   | •••   | ' मीठा त्रानार              |
| श्रनन्नास      | •••   | '''लॉड़ श्रौर सौफका मुरव्या |
| श्चगूर         | •••   | ं सौफ श्रौर गुलकन्ट         |
| श्रखरोट        | •••   | ••• श्रनारका स्वरस          |

# हिन्दी-भगवद्गीता।

पॉचवॉ सस्करण।

श्राज तक गीताकी अनेक टीका या अनुवाद हो चुके हैं; पर उनको मासूली हिन्दी जाननेवाले समक्त नहीं सकते; इसीसे हमारे यहाँसे यह गीताका अनुवाद प्रकाशित किया गया था। यह अनुवाद पबलिकको इतना पसन्द श्राया कि, यह घर-घरमें फैल गया; तभी तो इसके पाँच एडीशन हो गये। इसमें यही खूबी है कि इसे बालक भी समक्त सकता है। इसमें ऊपर मूल है, मूलके नीचे श्रथं है श्रीर श्रथंके नीचे टीका है। सूल्य श्रजिल्दका ३) सजिल्दका २॥)

पता-हरिदास एएड कम्पनी, मथुरा।



#### ( जुलाव )

े हैं शिक निकालनेमें जुलाव सबसे उत्तम समभा जाता है। श्रिक्स क्षि के वेद्यक, डाक्टरी श्रीर हिकमत—सभीमें जुलाब देनेकी चाल के हैं है, पर जुलाब देनेकी रीति तीनों की जुदी जुदी है। वैद्यकमें जुलावकी जैसी उत्तम विधि है, वैसी किसी भी चिकित्सामें नहीं है। हमारे यहाँ एकदमसे जुलाब देनेकी विधि नहीं है। पहले रोगीको स्नेह-पान कराते हैं —कोई चिकनी चीज घृत प्रभृति पिलाते हैं, किर पसीना दिलाते हैं, इसके बाद बमन यानी कय कराते हैं, इसके बाद जुलाब देते हैं श्रीर जुलाबके बाद बस्ति-कर्म करते हैं यानी पिचकारी द्वारा वोपों को निकालते है। इन्हीं पाँचों को "पख्र कर्म" कहते हैं। पहले जो वैद्य इन पाँचों कामों को न जानता था, दो कोड़ीका समभा जाता था, राजासे सजा पाता था, किन्तु श्राजकल बहुत थोड़े वैद्य इनको जानते श्रोर इनसे काम लेते हैं। यही कारण है कि, श्राजकलके मनुज्य जल्टी-जल्टी रोगों के पद्धों में फॅसते श्रोर यमराजके पाहुने होते हैं।

श्राजकलके रोगी भी इतने भंभटोको पसन्द नहीं करते; वे तो चट रोटी पट दाल चाहते हैं। चाहते हैं कि वैद्यराज दवा भी न दे, कोई मनत्र ही पढ़ दे श्रौर हम श्रारोग्य हो जायँ, इसीसे स्नेह, स्वेद श्रौर वस्ति-कर्म उड़ गये, केवल जुलाव रह गया। वह भी ऐसा कि, पॉच सात दस्त हो जायँ श्रौर भगड़ा पाक हो, पूर्ण लाभ हो चाहे न हो। लोगोकी ऐसी रुचि देखकर वैद्यक सीखनेवाले मामूली वैद्योने "पद्मकर्म" का श्रभ्यास करना छोड़ दिया, उन्होने भी उसे व्यर्थका भंभट समभा। हकीम लोग इतना भंभट तो नही करते, पर वे लोग दोपोको मुलायम करने श्रोर पकाकर फुलानेके लिये पहले मुं जिस जरूर देते हैं। इस क्रियासे मल पतले हो जाते हैं, फूल जाते हैं श्रोर श्रॉतोसे श्रलग हो जाते हैं। जब यह काम हो जाता है, तब वे लोग जुलाब देकर, श्रासानीसे दोषोको निकालकर, शरीरको शुद्ध कर लेते हैं। हकीमोकी यह चाल इस देशवालोको पसन्द श्राई। वस, होते-होते वेद्यकके पश्च-कर्मोमेसे चारोने पंशन पाई, खाली जुलाव राम रह गये।

हकीम जुलावके पहले जो मुखिस देते हैं, वह उत्तम काम है। उससे इसारे स्नेहन श्रौर स्वेदन-चिकनाई पिलाकर श्रौर पसीने दिलाकर श्रद्ध-प्रत्यङ्गोको मुलायम करने श्रीर शरीरके सव हिस्सोसे या किसी खास हिस्सेसे जहाँ दोप हो, निचोड़कर एक जगह श्रामाशयमे खीच लानेका पूरा नहीं तो भी बहुत कुछ काम हो जाता है, पर अधिकाश वैद्य तो सिवा जुलाव देनेके और कुछ भी नहीं करते। उन्होंने तो विल्कुल डाक्टरोकी चाल पकड़ ली है। डाक्टर लोग यो तो जुलाव चहुत देते है, मगर वे न हमारी तरह स्नेहन और स्वेदन करते है और न हकीमोकी तरह मुखिस ही देते हैं। जहाँ काम पड़ा, चट काष्टर श्रॉइल (रेडीका तेल) या जैलप वतला देते है। हमारी समभमे उनकी इस ऊटपटांग रीतिसे चन्दरोजा आराम तो हो ही जाता है, पर रोगी सदा रीगन बना रहता है, एक रोग मिटता है, दूसरा होता है, श्रौर कुछ भी नहीं तो मन्दामि, विषमामि या बदहजमीकी शिकायत तो प्रायः नव्वे फी सदी लोगोको बनी ही रहती है । जब भारतीय वैद्य विधि-पूर्वक स्तेह, स्वेद और वमन कराकर रोगीके दोषोको जड़से निकाल देते थे, तब ऐसा न होता था, लोग निरोग, हृष्टपुष्ट और वीर्यवान चने रहते थे। उन्हें रात-दिन डाक्टरोकी फीस श्रौर उनके विल न चुकाने पडते थे। इसलिये आरोग्यता चाहनेवाले पुरुषो और यश-कामी वैद्योको अपनी पुरानी चालपर फिर आ जाना चाहिये। देखिये, इमारे यहाँ जुलाबकी कैसी अच्छी विधि ऋषि-मुनियोने बताई है:-

### वमनके पश्चात् विरेचन।

चतुर वैद्य मनुष्यको पहले स्नेहपान करावे, यानी "स्नेह-विचार" शीर्पक निवन्धमे लिखी रीतिसे घी पिलावे (इसे हम किसी अगले भागमें लिखेगे)। जब घी पिलानेसे मेल फूल जायॅ, तब स्नेह-कर्म यानीः पसीनोकी क्रिया करके सब दोपोको रोम-मार्गीसे निकाले। इसके वाद "वमन-विचार"में लिखी विधिसे (इसे भी हम किसी अगले भागमें लिखेगे) वमन यानी कय करावे। कय करानेके बाद जुलाव करावे।

वमनके वाद—विरेचन—जुलाव करानेका यह मतलब नहीं है, कि जैसे ही शेगी वमनसे निपट, वैसे ही, उसी दिन, विरेचन करा दिया जाय। मतलव यह है, कि वैद्य पहले वमन करा ले, तब दस्तोंकी दवा दे। चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट प्रभृति सभी आचार्योंका यह अभिप्राय है कि. वमन कराये छे दिन हो जायँ, तब तीन दिन घी प्रभृति पिलाकर स्नेह-कर्म करे, इसके बाद तीन दिन पसीनोंकी किया—स्वेद्-कर्म करे, इसके वाद तीन दिन तक लघु पथ्य—हलके भोजन खिचड़ी प्रभृति ग्वानेको दो। इस तरह पन्द्रह दिन हो जायँ, तब सोलहवे दिन जुलाब दे।

#### विरेचनके पहले वमन क्यों ?

श्रगर वैद्य पहले वमन कराये विना विरेचन—जुलाव टे टे, तो नीचेके भागमे गया हुश्रा कफ ग्रहणी—( छठी पित्तधारा कला, श्रिप्त-धरा कला ) को ढक लेता है, जिससे मन्दामि, शरीरमे भारीपन, तथा प्रवाहिका—श्रतिसार ये रोग हो जाते है। #

<sup>#</sup> वद्गसेन महोटय जिखते हैं,—श्रन्यथा योजित कुर्यान्मन्टाप्निं गौरवा-रुचि । श्रीर शार्ड्र धर श्राचार्य जिखते हैं—"मन्दाप्ति गौरवं कुर्याजनयेद्वा प्रवाहिकाम्" श्रर्थात् वद्गसेन मन्दाप्ति, भारीपन श्रीर श्ररुचिका होना जिखते हैं, किन्तु शार्ड्रधर तथा श्रन्यान्य श्राचार्य्य वही मन्द्राप्ति, भारीपन श्रीर प्रवाहिकाका होना जिखते हैं।

#### वमन-विरेचनके पहले स्नेह और स्वेद क्यों ?

"सुश्रुत"मे लिखा है,—स्नेह और स्वेद यानी घृतादि पीने और पसीने लेनेसे जब दोष खिंचकर चिकने कोठेमें जमा हो जाते हैं, तब विरेचन औषधिके बलसे वह आसानीसे बाहर निकल जाते हैं। जिस तरह चिकने बर्तनमें जल न तो ठहरता और न लगता है, उसी तरह दोष भी चिकने कोठेमें न ठहरते हैं और न लगते हैं। कहा है:—

स्नेहस्वेदावनभ्यस्य, यस्तु सशोधन पिवेत् । दारुशुष्कामिवानामे, देहस्तस्य विशीर्थेते ॥

जो स्तेह श्रौर स्वेद-कर्म किये बिना संशोधन-श्रौषिध-वमन-विरे-चनकी दवा पीते हैं, उनका शरीर इस तरह दूट जाता है, जिस तरह सूखी लकड़ी नवाने या मोडनेसे दूट जाती हैं। बङ्गसेन महोदय कहते है—स्तेह श्रौर स्वेदसे प्रचलित तथा स्निग्ध—चिकनी चीजोसे उदीरित होष विरेचन दवा द्वारा सुखपूर्विक कोठेमेसे निकल जाते हैं।

#### विरेचनसे लाभ क्या ?

जुलाव लेनेस इन्द्रिया बलवान होती है, बुद्धि प्रसन्न और जठरामि प्रदीप्त होती है, घातु और श्रवस्थामे स्थिरता होती है, यानी बुढ़ापा जल्दी नहीं घेरता।

वातादिक दोष लंघन और पाचनसे शान्त होकर शायद फिर भी कुपित हो जायॅ, परन्तु वमन-विरेचन द्वारा शुद्ध होकर फिर सिर नहीं डिटाते, यानी कोप नहीं करते।

जिस तरह जलके न रहनेसे जलके स्थावर जंगमोका नाश हो जाता है, उसी तरह विरेचन द्वारा पित्तके नाश हो जानेसे, पित्तजनित रोंगोका नाश हो जाता है।

# वमन-विरेचनमें फ्की।

सर, सूदम, तीद्दण, उष्ण श्रौर विकाशी होनेकी वजहसे विरेचन दोषोको नीचे गिराता है, किन्तु वमन श्रन्यथा-प्रकृत्यागत होनेकी वजहसे दोषोंको अपर ले जाकर निकालता है। सीधे शब्दोंमे, विरे-चनका काम पके हुए दोषोंको लेकर नीचे निकालना है, वमनका काम पके हुए यानी कच्चे दोषोंको लेकर अपर निकालना है।

#### विना वमनके विरेचनकी श्राज्ञा।

शाङ्ग धरमे लिखा है:--

स्निग्धस्यस्नेहनैः कार्यं स्वेदः स्विन्नरयरेचनम्।

जिसका कोठा घी दूध आदि चिकने पटार्थीसे चिकना हो गया हो, जिसने मिट्टीके गोले अथवा ईंट प्रमृतिसे पसीने ले लिये हो उसको उस्त करा देने चाहियें। यह विना वमनके विरेचन देनेकी दूसरी विधि है।

#### कव वमन श्रीर कव विरेचन ?

कफर्की श्रधिकतामे श्रोर कफर्की श्रधिकतावाले श्रन्य दोषोमे भी वमन करानी चाहिये।

पित्ताधिक्य तथा पित्तकी श्रधिकतावाले श्रन्य दोपोमे विरेचन-श्रोपिध देनी चाहिये।

#### जुलावका मौसम।

शाङ्ग धर, भावप्रकाश, वङ्गसेन प्रभृति सभी प्रन्थोमे लिखा है:— शरहती वसन्ते च देहशुद्धी विरेचयेत् । श्रन्यदात्यययिकेकाले, शोधन शीलयेद् वुधः ॥

शरट्-ऋतु—कार, कातिक श्रोर वसन्त यानी चेत वैशाखमे शरीरकी शुद्धिके लिए जुलाव देना चाहिये। श्रगर रोग हो, तो इन मोसमोके सिवा दूसरे समयमें भी वैद्य जुलाव दे सकता है।

#### जुलाव कराने लायक रोगी।

वमन-विर्चन करानेमें बहुत कुछ सोच-विचारकी आवश्यकता
 है। इसमे मनमानी-घरजानी करनेसे महासङ्कट उपस्थित हो जाता है।

जरासी भूलेसे, मनुष्य इस दुर्लभ चोलेको त्यागकर परलोककी राह लेता है। यह काम पूर्ण विद्वान् और अनुभवी वैद्यका है। "चरक" के सूत्र-स्थानके चिकित्सा प्रभृतीयः नामक सोलहवे अध्यायमे लिखा हैः—

चिकित्सात्रामृतो विद्वान् शास्त्रवान् कर्मतत्परः । नरं विरेचयति य सयोगात् सुखमश्नुते ॥ यो वैद्यमार्नात्ववुधो विरेचयति मानवम् । सोऽति योगादयोगाच्चमानवो दुःखमश्नुते ॥

चिकित्सा-कुशल, विद्वान् शास्त्रोके जाननेवाला, काममें लगा हुआ यानी चिकित्सा-कार्य्य करता हुआ वैद्य जिसको जुलाय देता है, वह रोगसे छुटकारा पाकर सुखका भागी होता है, किन्तु वैद्यत्वका अभिमान करनेवाला अनजान वैद्य जिसको जुलाय देता है, वह मनुष्य जुलावके अतियोग और अयोग यानी वहुत लग जाने या न लगनेसे दु:खका भागी होता है।

जिन रोगियोंके लिए शास्त्रकारोने जुलाव देनेकी आजा दी है, उनके सिवाय अन्य गेगियोंको जुलाव न देना चाहिये। शाङ्गधरमे लिखा है:—

> जीर्ण्ज्वरी गरव्याप्तो, वातरक्ती भगन्दरी । श्रक्तीः पारज्द्दरश्रिः हद्रोगारुचिपीजिताः ॥ योनिरोग प्रमेहार्त्ता गुल्मप्लीह त्रणादिताः । कर्ण्यासा शिरोवक गुदमोद्रामयान्त्रिताः ॥ यक्तच्छीयाचिरोगार्त्ताः क्रमिच्चारानिलार्दिताः । श्रुलिनो मूत्रघातार्ता विरेकार्हा नरा मनाः ॥

जीर्यां ज्वर, सींगियां विप प्रभृति, कृत्रिम विष, वातरक्त, भगन्द्र, ववासीर, पीलिया, उद्ररोग—जलोटर प्रभृति, गाँठ, हृद्य-रोग, श्रक्षि, योनिरोग, प्रमेह, गोला, सीहा—तिल्ली, त्रण-फोड़ा-विद्रिध, वसन, विस्फोटक, विश्व्विका, कोढ़, कानके रोग, नाकके रोग, मस्तक-रोग,

गुडा-रोग, लिगेन्द्रियके रोग—उपदंश प्रभृति, यक्नुत, सूजन, नेत्र-रोग, कृमि-रोग, चारजन्य विकार, वायु-रोग, शूल-रोग और मूत्राघात, इन रोगोमेसे किसोसे यदि मनुष्य अत्यन्त दुःखी हो, तो उसे दस्तकी दवा देनी चाहिये। अथवा यो समिक्तये कि, इन रोगवालोको वैद्य जुलाव दे सकता है।

"सुश्रुत" मे इतने रोगोके सिवा मृगी, विसर्प, श्रवु द—रसोली, श्रानाह—श्रकारा, शस्त्रका घाव, श्राप्तदम्य—श्राप्तिसे जला, तिमिर— श्रॅथेरी, श्राभिष्यन्द—श्रोखोका ढलका, उद्धेगत-रक्तिपत्त तथा पित्तके रोगमे पीड़ित रोगियो तथा जिनके पित्तके स्थानसे उत्पन्न हुए कोई श्रान्य विकार हो, उनको भी जुलाव देनेकी श्राज्ञा नी है।

वारभट्ट महोद्यने उपरोक्त रोगोंक श्रलावा व्यंगरोग, कामला, हलीमक, पकाशयकी पीड़ा, श्राशय रोग, कोष्टगत रोग, उर्ध्वगत वातरक, रक्तदोप, .खृत वि हार, रलीपट—हाथीपॉव, उन्माट, खॉसी, श्वास, दूध-दोप प्रमृति रोगोंमे भी जुलाव देना श्रच्छा कहा है। उत्परके रक्तपित्तमे उन्होंने भी जुलाव देनेकी श्राज्ञा दी है, किन्तु श्रधोगत रक्तपित्तमे श्रोर नवीन ज्वरमे मनाही की है।

#### विशेषकर विरेचन योग्य।

पित्तविकार, श्रामवात, उत्रर-रोग द्यौर वद्धकोष्ट—मलका ध्रव-रोध—इनमे विशेपतासे जुलाव देना चाहिये।

#### जुलावके अयोग्य रोगी।

शाङ्ग धरमे लिखा है:---

वालवृद्धावातिस्निग्धः चतन्त्रीयो भयान्वितः । श्रान्तस्तृपार्तःस्यूलश्च गार्भेयाी च नवज्वरी ॥ नवप्रसूतानारी च मन्दााग्निश्च मदात्ययी । शल्यादि तश्च रुच्चश्च,न विरेच्या विजानता ॥ वालक, यूढा, श्रिति स्निग्ध, त्तत-त्तीण, भय-पीड़ित, थका हुआ, प्यासा, मोटा, गर्भवती, नवीनन्वरी, नवप्रसूता स्त्री, मन्दाग्नि-रोगी, मदात्ययी, शल्य-पीड़ित श्रीर रूखा—इनको जुलाव न देना चाहिये, यानी ये जुलावके श्रयोग्य है।

वाग्भट्टने अधोगत रक्तपित्त-रोगी, अतिसार-रोगी, क्रूरकोष्टी--कड़े कोठेवाला और शोष-रोगी-इनकोभी जुलावके अयोग्य कहा है।

बङ्गसेनने चीण, चयी, शोक-सन्तापित, अजीर्णमे भोजन करने-वाला, नवीन प्रतिश्याय-रोगी यानी नये जुकामत्राला श्रौर स्नेह-कर्म -रहित—इनको भी जुलाबके अयोग्य कहा है।

# क्या उपरोक्त रोगियोंको पित्तके कोप करनेपर भी जुलाब नहीं दे सकते ?

श्रगर उपरोक्त, जुलाबके श्रयोग्य रोगियोका पित्त श्रधिक हो गया हो, ऐसा कुपित हो गया हो कि, बिना जुलाब दिये रोगके श्राराम होनेकी सम्भावना न हो, तो ऐसी दशामे वैद्य उनको भी मृदु-विरेचन यानी बहुत हल्का जुलाब देकर काम निकाल सकता है। यह मतलब नहीं है कि, उपरोक्त रोगियोका पित्त कुपित हो जाय, बिना जुलाब श्राराम होनेकी श्राशा न हो, तो भी लकीरके फकीर होकर चुपचाप बैठे रहना चाहिये। "सुश्रुत"में कहा है:—

श्रत्यर्थ पित्ताभिपरीत देहान, विरेचयेतानाःपि मन्दवीर्यः । विरेचनैर्यान्ति नरा विनाशमज्ञप्रयुक्तैरविरेचनीयाः ॥

जिन रोगियोको विरेचन यानी जुलाबकी मनाही है, उनको भी पित्तके अधिक यानी कुपित होनेपर मन्दवीर्य मधुर औषधियो द्वारा जुलाब कराना चाहिये। जिन लोगोंके लिये जुलाबकी मनाही है, अथवा जो विरेचन—जुलाबके योग्य नहीं है, वे लोग मूर्फ वैद्योके जुलाब देनेसे इस दुर्लभ देहसे हाथ धो बैठने है। मूर्फ वैद्य ऐसे-लोगोको भी जुलाबकी कोई तेज दवा देकर मार डालते है। आप ही सोचिये, अगर

गर्भवती स्त्री, हाल ही में बचा जनकर उठी स्त्री श्रथवा वालक श्रौर वृढे प्रभृतिको जमालगोटेका तेज जुलाव कोई मूर्छ दे दे, तो वे बचे या मरेगे ? शास्त्रकारोने इनकी श्रवस्था नाजुक देखकर, इनके प्राण कोमल सममकर, श्रव्वल तो जुलाव देनेकी मनाही कर दी है, पीछे, वहुत ही सख्त जरूरत होनेसे, दो चार दस्त करानेवाली दवाश्रोकी श्राज्ञा भी दे दी है। तर्क-वितर्क श्रौर चुद्धिमानीकी यो तो हर मुकामपर जरूरत है, किन्तु चिकित्सा-कार्य्यमें तो इसकी पद-पद्पर जरूरत है।

### स्नेह-विरेचनके अयोग्य।

जो श्रत्यन्त स्निग्ध है, जिसका शरीर श्रत्यन्त चिकना है या जिसने वहुत जियादा स्नेह यानी घृत प्रमृति चिकने पदार्थ पिये है, उसे वैद्य चिकना विरेचन न देवे, क्यों कि ऐमे श्रादमीके दोप चिकनाईके मारे, स्थानसे चलकर भी, राहमें ही लय हो जाते है, यानी चलकर भी रास्तेमें ही ल्हिस जाते हैं।

"सुश्रुत" मे लिखा है:—

विषाभिघात पिडका शोफ पायडु विसर्पिणः । नातिस्निग्धा विशोध्याः स्युस्तथा कुँट्यैमेहिणः ॥ विरुद्ध्य स्नेहसात्म्य तु भूयः संस्नेह्य शोधयेत् । तेन दोषां हृतास्तस्य भवन्तिचलवर्द्धताः॥

विषसे पीड़ितको, चोट लगे हुएको, पिड़कावालेको, सूजनवालेको, पीलियावालेको, विसर्प-रोगवालेको तथा कोढ़ और प्रमेहवालेको, श्रति स्निग्धको (जिसका शरीर चिकना हो यो जिसने जरूरतसे जियाटा घी वगैर: पिय हो) जुलाव न देना चाहिये।#

<sup>#</sup> मतलव यह है कि जो लोग बहुत घी-दूध खाते हैं, उनका दोठा चिकना रहनमें उनको दस्तोंकी ज़रूरत नहीं रहती, वैसे ही सफ़ाई रहती है। श्रथवा जिन्हें घी-दूध वगैर: नहीं पचते उन्हें श्राप ही दस्त लग जाते हैं। इसिलये टोनों दशाश्रोंमें श्रति स्निग्धको जुलावकी ज़रूरत नहीं। श्रगर देना ही जरूरी हो, तो चिकनापन दूर करके जुलाब देना चाहिये।

जो स्वभावसे स्निग्ध है, जो नित्य घी वगैरः चिकने पटार्थ खाया करते है, जिन्हे चिकने पटार्थोंसे सुख होता है, ऐसे लोगोको यदि जुलाब देना ही हो, तो पहले उन्हे रूखा करना चाहिये, अर्थात् उनकी चिकनाई दूर करनी चाहिये। जब उनकी चिकनाई दूर हो जाय, रूखा-पन आ जाय, तब उन्हे फिर यथोचित चिकना करके, घृत प्रसृति पिलाकर जुलाब देना चाहिये; जिससे टोप दूर होकर बल बढ़े।

"चरक" के कल्पस्थानमें भी ऐसा ही ऐसा उपदेश दिया गया है:— नातिस्निग्धशरीरायदद्यात् स्नेह विरेचनम् । स्नेहोत्क्लिष्ट शरीराय रुच्चदद्यात् विरेचनम् ॥ एव ज्ञात्वा विधिधीरो देशकाल प्रमाणावित् । विरेचन विरेच्येभ्यः प्रयच्छनापराध्यति । विश्रंशो विपवद्यस्य सम्यग्योगो ययामृतम् ॥

जो श्रित स्निग्ध है, जिसका शरीर पहलेसे ही खूर चिकना है, उसे स्नेह-विरेचन न देना चाहिये। जो पहलेसे ही चिकने शरीरवाले हैं, उनको रूखा विरेचन देना चाहिये। वुद्धिमान वैद्य देश-काल श्रीर परिणामका विचार करके यदि जुलान देने योग्योको जुलान देता है, तो श्रपयश नहीं मिलता। जो दवा वेकायदे दी जाती है, वह जहरके समान काम करती है श्रीर जो श्रच्छी तरहसे—कायदेसे दी जाती है, वह श्रमुतका काम करती है।

## श्रौर किनको जुलाब न देना चाहिये?

"चरक"मे लिखा है: — जिसे उत्तम प्रकारसे स्नेहपान कराया गया हो, यानी जो अच्छी तरहसे घी प्रभृति पी चुका हो, ऐसे क्रूर कोठे वालेको जुलाव न देना चाहिये, किन्तु लड्बन कराने चाहिये। लंघनोसे, चिकनाई द्वारा प्रकट हुए कफ और मलकी रुकावट दूर हो जाती है।

रूखे शरीरवाले, बहुत बादीवाले, कड़े कोठेवाले, कसरत करनेवाले श्रीर दीप्त श्रमिवालेको जुलाबकी दवा बिना दस्त हुए ही पच जाती है। इसिलए ऐसे मौकेपर पहले वैद्यको वस्ति-कर्म करना चाहिये। जब विस्ति करनेसे दोष निकलने लगेंगे, तव जुलाबकी दवा उन्हे शीघ्र ही बाहर निकाल देगी।

श्रीर भी एक वात है—रूखे पदार्थ खानेवाले, मिहनत करनेवाले श्रीर तेज श्रीनवाले प्राणियोक दोप मिहनत करने, धूप श्रीर हवामे डोलने श्रीर श्रीनके पास रहनेसे चीण हो जाते है। ऐसे कसरती श्रीर तेज जठराग्निवालोको विरुद्ध भोजन करने श्रीर भोजन-पर-भोजन करने श्रमृतिसे जो तकलीफ होती है, वह इनकी मिहनत श्रीर श्राप्तके जोरसे श्रमने-श्राप ही नाश हो जाती है। ऐसे लोगोको विशेप रोग नहीं होते। इन लोगोको तो खाली वादीसे बचाना चाहिये। इसके लिए इन्हे घृतादि पिलाना, यानी स्नेहन क्रिया करानी चाहिये। रूखे, परिश्रमी श्रीर दीप्ताग्निवालोको जुलाव कभी न देना चाहिये।

### जुलाव देनेकी विधि।

"सुश्रुत" मे लिखा है:—स्तेह, स्वेद झोर वमन—इन तीनोके हो जानेके बाद, जिस दिन जुलाब देना हो, उसके पहलेकी रातको नरम भोजन झोर खट्टे फजोकी खटाई रोगीको खिलाकर, ऊपरसे पानी पिला देना चाहिये। जब दूसरे दिन देखे कि कफ नष्ट हो गया है, यानी कोठेमे झा गया है या 'फूल गया है, तब रोगीका जैसा कोठा हो, 'वैसी ही विरेचनकी दवा देनी चाहिए। किसी-किसीका कहना है कि, जुलाबके तीन दिन पहलेसे घी, खिचड़ी प्रभृति गरम भोजन मल 'फुलानेके लिये देने चाहिये।

### कोष्ट या कोठे।

क़ोठे तीन तरहके होते हैं:-

(१) मृदु, (२) मध्यम श्रौर (३) क्रूर। ,जिसके कोठेमे पित्तकी श्रधिकता होती है, उसे "मृदु-कोछी" [या मुलायम कोठेवाला कहते है। जिसका कोठा नरम होता है, उसे दूध श्रोर दाख प्रभृतिसे ही दस्त हो जाते है।

जिसके कोठेमे कफकी अधिकता होती है, उसे 'मध्यम-कोछी" या साधारण कोठेवाला कहते है। ऐसे कोठेवालेको बीचकी दवा देनी चाहिये।

जिसके कोठेमे बादीकी बहुत हो अधिकता होती है, उसे "कूर कोछी" या कड़े कोठेवाला कहते है। ऐसे कोठेवालेको निशोध प्रमृतिसे भी बहुत ही मुश्किलसे दस्त होते है। \*

नरम कोठेवालेको मृदु यानी हलकी मात्रा देनी चाहिये। नरम कोठेवालेको दाख, दूध और अरख्डीके तेल प्रभृतिसे दस्त हो सकते है।

मध्यम या बीचके कोठेवालेको मध्यम मात्रा देनी चाहिये। ऐसे कोठेवालेको निशोथ, इंटकी श्रीर श्रमलताशके गूदे प्रमृतिसे दस्त हो सकते है। (निशोथकी मात्रा ६ माशेसे २ तोले तक है।)

कडे कोठेवालेको तीच्एा श्रीषधिकी तीच्एा मात्रा देनी चाहिये। ऐसे कोठेवालेको थूहरका दूध, जमालगोटेके बीज या दन्ती (जमालगोटेकी जड़), हेमचीरी श्रथवा इन्द्रायएकी जडसे दस्त हो सकते है।

# सुश्रुतमें जिला है—जिसमें वायु-कफकी श्रधिकता हो, वह ऋूर कोठा है। ऋूर कोठा दुविरेच्य है। जिसमें समान दोप हों, वह मध्यम या साधारण कोठा है। यहाँ मत-भेद है। "भावप्रकाश" में जिला है—

> बहुवातः ऋूरकोष्ठो दुर्विरेच्यः सकथ्यते । बहुपित्तो मृदु प्रोक्तो, बहुरलेक्माच मध्यमः ॥

वाग्भट्टने लिखा है.--

बहुपित्तो सृदु. कोष्ठः चीरेगापि विरेच्यते। प्रभूतः मारुतः कृरः कच्छायामादिकैरपि॥

शाक्व धरने भी यही बात जिखी है, उन्हीकी बात हमने ऊपर जिखी है; क्योंकि उनकी राय बहुतोंसे मिलती है।

#### मात्रा ।

"भावप्रकाश"में लिखा है:—कपायकी मात्रा आठ तोलेकी उत्तम है, चार तोलेकी मध्यम है और दो तोलेकी किनष्ट है। कल्क, मोदक (लड्डू), और चूर्णको एक तोले घो या एक तोले शहरमें मिलाकर दो तोलेकी मात्रासे दे सकते हैं। अथवा अवस्था और रोगका विचार करके, चार तोलेकी मात्रा भी वैद्य दे सकता है। वङ्गसेनने लिखा है— नरम कोठेवालेकी एक तोला, मध्यम कोठेवालेको २ तोला, कडे कोठे-वालेको ४ तोला दवाकी मात्रा है। इसी तरह गरम जल भी कमसे ४, प्रऔर १२ तोला अनुपानमें दे सकते हैं। मात्राकी वात पुस्तकमें ठीक नहीं लिखी जा सकती। प्रात्राका कम-अधिक करना वैद्यकी युद्धि-पर निर्भर है।

## यदि चैचको कोठेका हाल मालूम न हो ?

श्रगर वैद्यको ऐसा रोगी मिल जाय, जिसके कोठेका हाल माल्म न हो श्रीर रोगीने भी पहले कभी दन्तकी दवा न ली हो, इस वजहसे उसे भी श्रपने कोठेका हाल माल्म न हो, तो ऐसी दशामे वैद्य पहले मृदु यानी हलकी दवा दे। जब कोठेका हाल माल्म हो जाय, तव जैमी जरूरत हो वैसी दवा दे। किन्तु 'चरक'में लिखा है—जो कमजार हो, जिसके दोप कम हो, जिसका कोठा न माल्म हो, उसको हलकी दवा दो या वार-वार थोड़ी-थोड़ी दवा दो, जिससे हानि न हो। एक-दम विना जाने तेज दवा मत दे दो, जिससे प्राण-नाश हो जायँ। श्रगर दुर्वल गेगी घोर दोपोसे व्याकुल हो, तो दिनमें कई वार थोड़ी-थोड़ी दवा दो। ऐसा न हो कि, दवाके हलकंपनसे दोप न निकले श्रीर रोगी मर लाय।

राजाओं और अमीरोंको कैसी दवा देनी चाहिये? राजाओं तथा अमीरोको ऐसी दवा देनी चाहिये, जो आजमाई हुई हो, जिसकी थोड़ी-सी मात्रा ही जियादा काम करती हो, जो रोगोको -शीघ आराम करती हो और जिसके खाने-पीनेमे तकलीफ न हो; यानी जिससे दिल न बिगड़े और उबकियाँ न आवे।

## जुलाबकी द्वा लेनेके बाद रोगी क्या करे?

जुलाबकी दवा लेनेके बाद रोगी क्या करे, इसके सम्वन्धमें धन्वन्तरिजी कहते हैं:—

> विरेचन पीतवास्तु न वेगान्धारयेद् बुधः । निवातशायी शीताम्बु न स्पृत्रेत्र प्रवाहयेत् ॥

जुलाब की दवा पीनेवाला हाजत होनेपर दस्तकी हाजतको न रोके। हवा न आती हो, ऐसी जगहमे सिरहानेकी और ऊँचा तिकया लगाकर लेटे। शीतल जल (अथवा कोई भी शीतल पदार्थ) को न छुए और जोर लगाकर मलको न निकाले।

जुलाब लेनेवालेको हवासे बहुत वचना चाहिये। इसी वजहसे "सुश्रुत"में यहाँ तक लिखा हैः—

पीतौषधश्च तन्मनाः शय्याभ्यासे विरिच्यते ।

जुलाब लेकर उसी तरफ मन लगाये रहे श्रौर चारपाईके पास ही न्याखाने जाय ।

शाङ्ग धरने कहा है:--

प्रवातसेवांशीताम्बु स्नेहाभ्यगंमजीर्णताम् । व्यायामं मैथुन चैव न सेवेत विरेचितः ॥

जुलाव लेनेवालेको अत्यन्त हवा, शीतल जल, तेलकी मालिश, कसरत या मिहनत, मैथुन और अजीएँसे वचना चाहिये, अर्थात् जिस दिन जुलाब ले, उस दिन इतना न खाय कि अजीएँ हो जाय, स्त्री-श्रमंग न करे, बाहरकी तेज हवा न खाय, तेल न लगावे, शीतल जल न पीवें और मिहनत न करें। आजकल इतनी बाते कौन वैद्य रोगीको बताता है और कौन रोगी इन बातोसे बचता है ?

# जुलाबके दस्तोंमें क्या निकलता है ?

जिस तरह वमन यानी कयमें लार, दवा, कफ, पित्त और वायु ये क्रमसे निकलते हैं, उसी तरह विरेचनमें मल, पित्त, दवा और शेषमे कफ ये क्रमसे निकलते हैं। िसी-किसीने मलके पहले मूत्रका निकला लिखा है।

## श्रच्छा जुलाव होनेकी पहचान।

तीस दस्त हो और अन्तमे कफ यानी आम गिरे, तो उत्तम 'जुलाब हुआ समभो। अगर बीस दस्त हों और कफ गिरने लगे, तो मध्यम जुलाब हुआ समभो। अगर दस दस्तके बाद ही कफ आ जाय, तो हीन मात्राका जुलाब समभो। "वाग्भट्ट" मे लिखा है,—जिसमे कफ निकलने लगे, वह जुलाब श्रेष्ठ है।

वैद्यविनोद-कर्ताने लिखा है, यदि एक सेर मल निकले तो हीन, दो सेर मल निकले तो मध्यम, और तीन सेर मल निकले तो उत्तम जुलाब समभो। वाग्भट्ट कहते हैं—हीनमे ६४ तोले, मध्यममे १२८ तोले और उत्तममे २४६ तोले मल निकलता है।

उत्तम दस्त होनेपर यानी जुलावके अच्छी तरह होनेपर—कफके साथ सम्पूर्ण दोषोंके निकल जानेपर नाभिके चारी छोर हलकापन, मनमे प्रसन्नता, अधोवायुका अच्छी तरह खुलना ये लच्चण होते है।

जब दस्त ठीक तरहसे हो जाते है, तब हृद्य और कोखमे अशुद्धि, शरीरमें दाह, खुजली और मलमूत्रकी रुकावट ये लक्त्ण नही होते।

श्रिधिक जुलाब लगनेसे मूर्च्छा-बेहोशी, गुदाकी कॉच निकलना, श्रत्यन्त कंफका गिरना श्रीर शूल ये उपद्रव होते है।

## उत्तम द्स्त न होनेके उपद्रव।

दस्तोके अच्छे प्रकार त होनेसे नाभिमे स्तब्धता, पसलियोमें शूल, मल और अधोवायुका न निकलना, शरीरमें खुजली और चकत्ते तथा अझमें भारीपन, दाह, अकचि, पेट फूलना, अम एवं वमन—ये उपद्रव होते है।

# उत्तम जुलाब न होनेपर उपचार्।

जिसे उत्तमद्रत नहुए हो, उसे वैद्य "आर्ग्वधादि काथ"का पाचन देकर आमको प्रचावे। इसके वाद स्नेह या घृतादि पिलावे। जब कोठेको चिकना हुआ समभे, फिर जुलाब दे। इस तरह करनेसे सारे उपद्रव दूर होकर, जठरामिकी दीप्ति और शरीरका हलकापन होता है।

## श्रत्यन्त दस्त होनेके उपद्रव 🗁

श्रत्यधिक द्रस्त होनेसे मूच्छी, गुदामे दर्द, शूल, कफका श्रत्यन्त गिरना, मांसके धोवन या मेदके समान रुधिरका गुदासे निकलना— ये उपद्रव होते हैं। वाग्मट्रमें काँच निकलना, प्यास, भ्रम श्रीर श्रोखोका भीतर घुसना प्रसृति लक्षण श्रीर है।

# श्रत्यन्त दस्त होनेके उपद्रवींका उपचार।

बहुत दस्त हों, तो मनुष्यकी देहपर जल छिड़के, चॉवलोंके शीतल धोवनमे शहद मिलाकर पिलावे अथवा हलकी वमन करावे।

#### श्रथवा

; - श्रामकी छालको गायके दहीमे पीसकर लुगदी-सी बना ले, पीछे उसे नाभिके ऊपर लेप कर दे, तो होते-होते दस्त बन्द हो जायँगे।

नोट-शामकी छालको काँजीमे पीसकर, नाभिपर जेप करनेसे भी दृस्त

#### श्रथवा

वकरीका दूध पीने, हिरनके मांसका रसः पीने, थोड़ासा साँठी चाँवलोका भात खाने, मसूर पकाकर खाने, विलायती श्रानार श्राद्धि शीतल श्रीर काबिज (ग्राही) चीजोके खानेसे भी-दस्त बन्द हो जाते हैं।

#### घथवा

पद्माख, खस, नागकेशर श्रौर चन्दन—इनको पीसकर लेप करने, सीचने श्रौर पीनेसे भी दस्त बन्द हो जाते हैं।

#### त्रथवा

सेमलकी जड़को जलमे पीसकर लुगदोसी कर ले। पीछे उसे दहीके तोड़ यानी दहीके पानीमें पीसकर पीवे, तो गङ्गाके प्रवाहके समान वेगवाला भी श्रतिसार तत्काल श्राराम हो जाय।

#### श्रथवा

खीलोके चूर्णको मन्थके साथ सेवन करनेसे विरेचनका अत्यन्त विकार भी नष्ट हो जाता है।

#### अथवा

दही, कॉजी, श्रामले श्रोर सत्तू—इन चारोको एक जगह पीस-कर लेप करनेसे सन्ताप, श्रक्ति, तृषा, श्रत्यन्त वमन श्रोर विरेचन ये विकार नष्ट हो जाते है।

#### श्रथवा

वटेर, त्रवा, तीतर, चकोर श्रादि विष्कर पित्रयो श्रथवा लाल हिरनके मांसका रस पीनेसे दस्त वन्द हो जाते है।

#### सुचना ।

श्रगर ऐसी ही ज़रूरत हो, किसी दवासे दस्त बन्ट न हों तो "गङ्गाधर" "वृहत् गङ्गाधर चूर्ण" प्रश्वित श्रतिसार-प्रकरणमे जिसी दवाश्रोंसे काम निकालना चाहिये। ये दवाएँ तीसरे भागमें जिसी हैं।

### जुलाबवालेको अपथ्य ।

जिसने शिरावेधन कराया हो अर्थात् फस्द खुलवाकर खून निकल-वाया हो, जिसने जुलाव लिया हो, उसे एक मास तक या जब तक पहलीसी ताकत न आ जाय तब तक, नीचेकी बातोसे परहेज करना चाहिये। क्योंकि जुलाववाले और फस्दवालेको ये अपध्य है—क्रोध, परिश्रम, दिनमे सोना, जोरसे बोलना, हाथी-घोड़ेपर चढ़ना, शीतल जल, पवन, धूप, विरुद्ध भोजन, अधिक भोजन और असात्म्य यानी शरीरको दुःख देनेवाला भोजन।

### जुलाबमें सहायता।

दस्तोकी द्वा देकर, वैद्य यदि श्रांखोमे शीतल जलके छीटे दे, श्रतर वगैरः सु घावें श्रीर पान खिलावे तो उत्तम दस्त हो।

# -अगर पहले दिन दस्त कम हों, तब क्या करना चाहिये?

वाग्भट्टने लिखा है:—अगर पहले दिन दस्त न हो, तो वैद्य रोगीको गरम जल पिलावे, हाथोकी गरमीसे पेटको स्वेदिंत करे। यदि उस दिन दस्त कम हो, तो अन्नका भोजन कराकर, दूसरे दिन फिर जुलाब दे।

बङ्गसेनने लिखा है—हीन रेचन हुआ हो, तो स्निग्ध करके, आस्था-पन वस्ति देकर तेज जुलाब दो।

"चरक"मे लिखा है,—वमन-विरेचनके देनेपर दोष थोड़े-थोड़े श्रौर देंरसे निकले, तो गरम जल पिलाश्रो, जिससे श्रफारा, तृषा (प्यास) श्रौर मलकी रुकावट दूर हो।

### जुलाबके दिन पथ्य।

बद्गसेनने लिखा है-मन्दाग्नि हो, श्रचीणता हो, श्रच्छी तरह दस्त

न हुए हो, तो यवागू मत दो, किन्तु, अगर कमजोरी हो, अच्छी तरह दस्त हो गये हो, तो मन्दोष्ण (सुहाती-सुहाती) हलकी यवागू पिलाओ।

शाङ्ग धरने लिखा है, दस्तोके बाद साँठी चाँवल, मूँग आदिकी यवागू, जंगली जानवर हिरन अथवा मुर्गा आदिके मांस-रसके साथ भात खिलाओ।

## जुलाब पच जाय और उपद्रव हो तब ?

श्रगर शोधन दवा पच जाय श्रौर प्यास, मूर्च्छा, भ्रम श्रादि उप-द्रव हो, तो स्वादु, शीतल श्रौर पित्तनाशक उपाय करो ।

### जुलाब-सम्बन्धी ज़रूरी बातें।

- (१) अगर दोषोसे मार्ग ढक जाय और शोधन द्वा (वमन-विरे-चनकी द्वा) न ऊपर जाय न नीचे निकले, डकारे आवे, अङ्गोमे दर्द हो, तो ऐसी अवस्थामे "स्वेदन कर्म" करो।
- (२) जुलावसे दस्त तो अच्छी तरह हो जायँ, मगर जुलाबकी दवा पेट (आमाशय) मे ठहरी रहे, उसकी उकारे आवे, तो ऐसी दशा- 'मे, उस आमाशयमे ठहरी हुई दवाको वमन कराकर निकाल दो। अगर ऐसा न करोगे, तो रोगीको और भी दस्त होगे। बहुत दस्तोके बन्द करनेका उपाय शीतल किया है।
- (३) कभी-कभी कफसे राह रक जानेके कारण दवा छातीमे रकी रहती है, सन्ध्या समय या रातको जब कफका समय नही होता, कफ क्षीण हो जाता है, तब आप ही दस्तों के द्वारा निकलती है। अगर दवाक कफसे ढक जानेसे लार बहना, हुझास, विष्टम्भ तथा लोमहर्ष आदि हो, तो ती हण, गरम और चरपरी कफनाशक दवा दो।
- (४) अगर रूखेपन और अनाहारके कारण दवा पच जाय या पचे नही, किन्तु ऊपरको चली आवे, तो उसी दवाको नमक और चिक्र-नाईके साथ दो।

जिसे जुलाव दो, उसके मिजाजका पता लगाकर जुलाब दो। श्रगर गरम मिजाजवालेको गरम जुलाब दोगे, तो दस्त न होगे या कम होगे; इसलिए जिसका मिजाज गर्म हो, उसे शीतल जुलाव दो श्रौर जिसका मिजाज सर्द हो उसे गरम जुलाब दो, इस तरह करनेसे श्रवश्य दस्त होगे।

(६) अगर मल सूख गया हो, इस कारणसे जुलाव पच जाय, तो फिर स्नेह्गान कराकर या हकीमी मुजिस देकर अथवा "आरग्वधादि क्वाथ" # देकर, मलको ढीला करके, फिर जुलाबकी दवा दो।

# वमन श्रौर विरेचनके लिए उत्तम ऋतुएँ।

यो तो ज़रूरत हो तभी वमन-विरेचनकी दवा दे सकते है, पर कारण न होनेसे, शरद् और वसन्तमे जुलाब देना और कय कराना श्रच्छा है। शरद्मे संचित पित्तके निकालनेके लिये जुलाब देना चाहिए और वसन्तमे सचित कफके निकालनेके लिए कय कराना और जुलाब देना जरूरी है।

# · श्रलग-श्रेलग ऋतुत्रोंके श्रलग-श्रलग जुलाब ।

जुलाव किसको देना चाहिए, किसको न देना चाहिए, किस तरह' देना चाहिए प्रभृति वातोका विचार हम पहले कर ही आये हैं। यहाँ प्रसङ्गवश हम छहो ऋतुओमे देने-योग्य जुलावके निरुपंद्रवकारी जुसले लिखते है:—

# 🗥 वर्षी-ऋतुमें जुलाब । 🕡 📜

ं यदि जरूरत हो, तो वर्षाकालमे निशोथकी जड़, इन्द्रजी, प्रीपले

<sup>#</sup>इस काथमें अमलताशका गूरा, पीपरामूल, नागरमोथा, कुटकी और जगी हरड ये पाँच चीज़ें होती हैं। इनको छै-छै मारो बेकर, मिट्टीकी हाँडीमें, डेद पीव जलमें औटा लो। चीथाई जल रहनेपर पिला दो। कडे कोठेवालोंको मात्रा बढ़ा दो और बालकोंको घटा दो।

श्रीर सोठ, इन सबको समान भाग लेकर कूट-ञान लो, पीछे दाखीका रस श्रीर शहद मिलाकर बलावल देखकर दे दो। शरद-ऋतुमें जुलाब।

निशोथ, धमासा, नागरमोथा, सफेद चन्दन और मुलहटी—इन सब दवाओंको वराबर-बराबर लेकर, चूर्ण करके, चार या छै. माशे चूर्ण, (दस्त न होनेसे अधिक भी) दाखोंके रसमे मिलाकर दे दो। यह दवा शीतल है।

## हेमन्तमें जुलाब।

निशोथ, चीता, पाढ़, जीरा, देवदारु, वच और चोक—इन सात दवाओको समान भाग लेकर चूर्ण कर लो, पीछे ४।६ या प्र माशे चूर्ण वलावल अनुसार †, गरम जलमे मिलाकर दोगे, तो दस्त हो जायँगे।

## शिशिर श्रौर वसन्तमें जुलाब।

पीपल, सोंठ, सेवानीन और काली निशोध,—इन चारोको बरावर-वरावर लेकर चूर्ण कर लो। पीछे बलाबल अनुसार ४।६ या प माशे चूर्णको शहदमेश्व मिलाकर चटा दो, दस्त हो जायँगे।

श्चार-पाँचे तोले मुनकोंको मिट्टीकी हॉडीमें श्रीटाकर, कादा करके छान लो। यही दाखोंका रस है। शीतल होनेपर ४१६ माशे शहद मिलाना हो मिलाश्रो, न मिलाना हो मत मिलाश्रो।

विना रोगीकी उम्र देखे या बलाबल देखे मान्ना नियत नहीं की जा सकती। श्रानकल ऐसे लोग भी मिलते हैं, जिन्हें मात्राका श्राटवाँ भाग देनेसे ही दस्त-पर-दस्त होने लगते हैं श्रीर वे घवरा जाते हैं, इसलिये जो दवा दे या ले विचारकर मान्ना नियत करे। इन चूर्णोंकी मान्ना एक तोले तक है, पर चार या छै माश्रेसे श्रारम्भ करना भला है। किसी-किसीको दो तोलेसे भी दस्त नही होते, ऐसे लोग हमें मिले, पर कम मिले। हमने नर्म कोठेवालों श्रीर नाजुक-मिन्नालों के बिलए शह माश्रेकी मान्ना लिखी है। इन मान्नाश्रोंसे दो-चार दस्त खुंलासा हो सकते हैं।

क्षृ शहद वर्ष लेना चूर्णकी मात्रासे दूना लेना, नारम पानी यो श्रीर प्रतली चीज चूर्णसें चौगुनी लेना—यें नियम है।

### ग्रीष्ममें जुलाव।

निशोथको कूट-पीस और झानकर चूर्ण कर लो। पीझे ४।६ या म मारो चूर्णको मिश्री मिलाकर दीजिये, दस्त हो जायॅगे।

नोट--याद रक्लो, निशोधके जुलावमें पथ्य--परहेज़का ज़ियादा रगडा नहीं है।

## हर मौसमका जुलाव।

चार पॉच तोले अरण्डीका तेल या साफ कैंस्टर श्रॉइल, पाव डेढ़ पाव गर्म दूध मिलाकर पिला दीजिये, ४।४ दस्त हो जायॅगे। यह जुलाव वालक, स्त्री, वूढ़े श्रोर दुर्वल सवको मुफ़ीद है। जिसका वहुत ही कड़ा कोठा हो, रेडीके तेलसे दस्त न होते हो, तो श्राप दस वूॅद तारपीनका तेल भी रेडीके तेलमे मिला दे। चार पॉच तोले तेलकी मात्रा पूरे जवानको है। वालकको ४।६ माशे श्रोर स्त्रीको २।३ तोला देना। दस्त होगे ही होगे।

### श्रभयामोद्क ।

कावुली हरड़, काली-मिर्च, वैतरा-सौठ, वायबिडङ्ग, आमला (वीज निकाल कर), शुद्ध छोटी पीपर, पीपरामूल, दालचीनी, तेजपात और मोथा,—ये सब एक-एक तोले, जमालगोटेकी जड़की छाल दो तोले-श्रीर निशोथ आठ तोले तथा मिश्री छः तोले,—इन सबको लाकर साफ कर लो, पीछे "मिश्री"को छोड़कर, बारह दवाश्रोको कूट-छानकर रख लो। शेषमे "मिश्री" पीसकर मिला दो। इसके बाद सब दवाश्रोके चूर्णको "शहद"मे सानकर, चार-चार माशेकी गोलियाँ बना लो। यह मात्रा जवानकी है। बलाबल देखकर मात्रा घटा-त्रदेग लो।

सवेरे एक गोली खाकर ऊपरसे "शीतल जल" पीना चीहिये। बीच-बीचमें थोड़ा-थोड़ा शीतल जल पीना चाहिए, क्योंकि शीतल जल इन गोलियोकी लाग है। शीतल जल पीनेसे दस्त होते रहेगे। जब दस्त बन्द करने हो, गरम जल पीलो, गरम जल पीते ही दस्त बन्द हो जायंगे। इस जुलावके लेनेसे विषम-ज्वर, मन्दामि, पीलिया, भगन्दर, खॉसी, १८ प्रकारके कोढ़, वायुगोला, ववासीर, गलगण्ड, फोड़ा-फुन्सी, उदर-रोग, दाह-रोग, तिल्ली, राजयत्तमा, प्रमेह, नेत्ररोग, वातरोग, पेट फूलना, सोजाक श्रोर पथरी—ये सब श्राराम होते हैं। इसकी शास्त्रोमें घड़ी तारीफ लिखी है, पर हम इतना कह सकते है कि, यह जुलावका उत्तम नुसला है, श्रनेक वारका परीचित है।

### कालेदानेका जुलाब ।

कालादाना ६ माशे श्रौर सोंठ ६ रत्ता ले लो। कालेदानेको घीमे
भूँ जकर पीस लो, पीछे पीसकर सोंठ मिला दो। यह एक मात्रा है,
मगर यह मात्रा जवान श्रादमी भी है, कमजोरको कम देना चाहिए।
इसे फॉककर ऊपरसे थोडा-सा गर्म जल पी लो, ४।६ दस्त हो जायँगे।
यह जुलाव जैलप या जमालगोटेसे कम नहीं है श्रोर खूबी यह है कि,
उनकेसे दोप इसमें नहीं हैं।

जिसे कम दस्तोकी जरूरत हो या कोठा नर्म हो, उसे ६ माशे कालादाना घीमे भूँ जकर फॉक जाना चाहिए श्रोर ऊपरसे गरम जल पी लेना चाहिए।

## निशोध और त्रिफलेका जुलाव।

निशोथ श्रौर त्रिफला तीन-तीन ताले श्रौर वायविडङ्ग, पीपर, जवा-खार एक-एक तोले लेकर, सवको कूट-पीसकर चूर्ण कर लो, पीछे इस चूर्णमें गुड़ मिलाकर मौ-नौ माशेकी गोलियाँ वना लो। (मात्राकी बात पहले लिख श्राये है)। गोली खाकर गर्म जल पी जाश्रो। इस जुलावमें पथ्य—परहेजका रगडा नहीं है।

#### श्रधवा

उपरोक्त द्वाश्रोके छै माशे चूर्णको एक तोले शहद और श्राधे तोले घीमे मिलाकर चांट जाइये। इस तरह करनेसे भी दस्त होगे।

# हकीमी मुश्जिस।

( सब मिज़ाज़्वालोंके लिए )

| •            |                |        |
|--------------|----------------|--------|
| गुलेबनफशा    | 3              | माशे   |
| वर्गगावजवॉ   | ३              | "      |
| गुलेगावजबॉ 🔑 | <sup>っ</sup> ३ | - £ -  |
| तुख्मखतमी -  | <b>L</b>       | "      |
| तुस्म कासनी  | Å              | "      |
| वेख वादियान  | ×              | 27     |
| वेख कासनी    | ×              | 57     |
| मकोय -       | ¥              | 77     |
| वादियान      | ¥              | 53     |
| श्रसलुस्यूल  | ¥              | 25     |
| उन्नाव       | Ę              | द्यंना |
| खुब्बाजी     | ą              | माशे   |
| बर्गे अशंना  | ` <b>ą</b>     | 77     |
| मुनका_       | Ę              | दाना   |
| मिश्री       | २              | तोला   |
|              |                |        |

रातको, इन सब चीजोको (मिश्री छोड़कर) एक कोरी हॉडीमे, श्राधा सेर जल डालकर, मिगो दो। सबेरे उसे आगपर पकाओ। जब पाव या सेवा पाव पानी रह जाय, तब मल-छान और मिश्री मिलाकर पी जाओ।

्यह एक ख़्राक या एक, मात्रा है। इस तरहकी पाँच ख़्राक-पाँच रोज, तक, लेनी चाहिए । इससे मल पक और फूल्- ज़ायगा । यह मुखिस आजमूदा है।

## हकीमी जुलाव।

(सब मिजाजवालोंके लिये)

|                       | (          |            |
|-----------------------|------------|------------|
| गुले सुर्व#           | ሂ -        | मशि 🐩      |
| गुले बनफशा            | ¥          | "          |
| तुरवत सफेद            | , <b>x</b> | 55         |
| -बादियान†             | ¥          | ชร         |
| ंपोस्त हलीले जद्री    | Ę          | 5)         |
| मकोय (                | - <b>X</b> | ,,         |
| गाजीफून§              | Ę          | **         |
| वर्ग सनाश्र           | 3          | "          |
| वेख इञ्जल=            | Ę          | >>         |
| तुल्म हञ्जल ÷         | ६          | <b>)</b> ) |
| श्रसबन्दः 🕂 .         | 3          | ,,         |
| <b>অু</b> দা          | ×          | 77         |
| गिलोय सब्ज×़          | ×          | <b>33</b>  |
| <sup>•</sup> श्रञ्जीर | - 5        | , दाना     |
| मुनका                 | , १३ ;     | 59 1       |
|                       |            |            |

. गुलकन्द गुलाब आफताबी २ तोला

इन सबको, मुखिसकी तरह, रातको, कोरी हाँड़ी में, आर्घा सेर जल डालकर, भिगो वो। सवेरे आगपर पकाओ। जब तिहाई या तीन

<sup>#</sup> गुलाबके फूल । सिंफ । पीली काबुली हरडका बक्रलं । हुयह एक दवा है जो श्रंजीरके दरप्रतसे पैदा होती और श्रनारोंके यहाँ मिलती है । श्र्रंसनायके पत्ते। = इन्द्रायनकी जहा | — इन्द्रायनका बीज । + एक फलका बीज है। इसकारंग स्याह, किसी कदर कड़वा, सख्ते श्रीर गन्धयुक्त होता है । × हरी ताजा गिलोय। नोट—हिकमतम पत्तेको "बर्ग", बीजको "सुद्धा", श्रीर जिंहको "बेख्" कहते हैं।

छटॉकके करीब पानी रह जाय, मलकर छान लो। पीछे गुलकन्द गुलाव मिलाकर पी जाओ। इसके पीनेके १ घरटे बाद; अर्क सौंफ श्राधा पाव या गर्म पानी पीना चाहिये। इस दवाके पीनेके २।३ घन्टे बाद ४।६ दस्त साफ हो जायंगे।

## जुलावपर हकीमी हिदायतें।

हिकमतके प्रन्थोमे लिखा है कि, मुसिलके पहले मुखिस देनी चाहिये, क्योंकि मुखिस दोषोको पकाती और मुसिल या विरेचन-दवा दोषोको रगो और जोड़ोसे निकाल लाती है। इसलिए हकीम लोग जुलाबके पहले मुखिस देते है। ४।४ दिन बाद मलोके फूल जाने और पक जानेपर जुलाब देते है।

हिकमतकी पुस्तकोंमे लिखा है:-

- (१) एक दिनमें दो जुलाब न लेने देने चाहिएँ।
- (२) जुलाबकी द्वा पीते समय नाकको बन्द कर लेना चाहिए, जिससे कि द्वाकी बद्वू वगैरः से तिबयत न विगड़े और कय न हो जाय। दोनों बाजुओको जोरसे बॉध देना चाहिये। जुलाब लेने-वालेको इत्र प्रभृति सुगन्धित पदार्थ सुँ घाने चाहिए अथवा इलायची या पोदीनेको लौगके साथ चववाना चाहिए। इन उपायोंसे कया नहीं होती।
- (३) जब तक जुलावका असर न हो, दस्त न होने लगे, कुछ भी न खाना चाहिए।
  - (४) जुलाव लेकर सोना श्रच्छा नहीं।
  - (४) जुलाबकी द्वाको बहुत मीठा करना मुनासिब नही है।
- (६) श्राव-दस्तके लिये पानी ऐसा लेना चाहिए जो न गरम हो न ठएडा।

- (७) श्रगर तेज जुलावकी दवा दी जाय, पर उससे कोई लाभ न .हो, विक उन्माद या वेहोशी होती दीखे, तो उस दशामें शीघ ही वमन करा देनी चाहिए।
- (म) अगर रोगी वलवान हो, तो वरावर दो तीन दिन तक जुलावकी दवा दी जा सकती है। अगर रोगी कमजोर हो, तो एक-एक या दो-दो दिनके अन्तरसे जुलाव देना चाहिए। हमेशा इस वातका खयाल रखना चाहिए कि, रोगीका बुरा हाल न हो।
- (६) खुश्क स्वभाववाले, वूढ़े श्रोर वालकको तेज जुलाव न देना चाहिये।
  - (१०) जुलाव लेनेवालेको सर्वीसे वहुत वचाना चाहिए।
- (११) जुलावके ऊपर अर्क सौंफ या गुनगुना अथवा गर्म जल पीना अच्छा है, इससे दस्तोको मदद मिलती है।
- (१२) जुलावसे निपटनेके बाद, गरम मिजाजवालेको ईसव-गोल श्रोर सर्द मिजाजवालेको नाजवोक बीज या मजलके बीज पिलाना श्रच्छा है।
- (१३) वहुतसे आदमी हर छठे या वारहवे महीने जुलाव लेते रहते हैं, मगर आदत डालना हरगिज अच्छा नहीं। रोगकी शान्तिके लिये जरूरत पड़नेसे जुलाव लेना चाहिये।
- (१४) अगर खाली पित्त होता है,तो मुखिससे तीन दिनमे पक जाता है। यदि पित्तके साथ और भी कोई दोष होता है, तो ४ दिनमे पकता है।

हमने इस विरेचन-विषयको श्रापनी भरसक, खूब सममाकर विस्तार-पूर्वक लिखा है। श्रामा है, चिकित्सक श्रीर साधारण जोग इससे लाभ उठायेंगे। नुसल्ने इमने कम जिखे हैं, ज़ियाटा इम श्राण्ले भागोंमें लिखेंगे, क्योंकि उनके पहले श्रीर बहुतमी बार्तें वतानी हैं, जिनके जाने बिना वे तैयार ही नहीं हो सकते। ज़रूरतके समय इतने नुसल्नोंसे खूब काम चलेगा। प्राथ सभी नुसले परीक्ति हैं।



ि हिंदी धोवायुं, विष्ठा, मूत्र, जभाई, श्रांसू, श्रीक, हकार, वमन, शुक्र, भू श्री भूख, प्यास, श्वास श्रीर नीद—ये तेरह वेग है। इन तेरहों के कि कि दे के कि से तेरह प्रकारके उदावर्त्त रोग होते हैं। इन शारीरिक वेगों के रोकनेसे हानि होती है, कि इन्नु क्रोध, लोभ, मोह, ईपी, द्वेष प्रभृति मानसिक वेगों के रोकनेसे बड़ा भारी लाभ होता है। उदावर्त्त रोग बढ़े भणनक रोग है। कितने ही तो मनुष्यों को घोर दुःख भुगाते हैं श्रीर कितने ही प्राण तक हरण कर लेते हैं, इसलिये श्राप भूलकर भी वेगों को न रोका की जिये। सुनिये, इनसे कैसे-कैसे रोग होते हैं, —

#### पेशाब

के रोकनेसे पेड आर लिगेन्द्रियमे दर्द होता है, पेशाब रक-रुककर थोड़ा-थोड़ा और कष्टसे होता है, सिरमे पीड़ा होती है, शरीर सीधा नहीं होता और पेटमे अफारा तथा जॉघो और पेड़ के जोड़ोमें शूलसे चलते है।

ऐसी दशा होनेपर, मूत्राघातमे, पसीने निकालना, पानीमे घुसकर नहाना, मालिश कराना, भोजनके पहले और पीछे घृत सेवन करना और तीन प्रकारके वस्ति-कर्म करना—ये उपाय, चरकमें, इसकी शान्तिके लिखे है।

#### पाखाने

या मलके वेगको रोकनेसे पेटमे गुड़गुड़ाहट श्रौर दर्दे होता है, गुदामे कतरनेकी-सी पीड़ा होती है, टट्टी साफ नही होती, डकार श्राती है श्रथवा मुँहसे मल निकलता है। ये लच्चण माधवाचार्यने लिखे है। --- "चरके" मे लिखा है, पंकाशय श्रीर मस्तकमें पीड़ा होती है, श्रेधो-वायु श्रीर मल दोनों रुक जाते है; नाभि मलसे ल्हिस जाती श्रीर पेट फूल जाता है।

"चरक" में लिखा है, मलके रुकनेपर स्वेदन, श्रभ्यङ्ग, श्रवगाहन, तीन प्रकारकी वत्ती, वस्ति-कर्म तथा वायुको श्रनुलोमन करनेवाले खान-पान इन सबसे काम लेना चाहिये।

#### शुक

यानी वीर्यंके रोकनेसे मूत्राशयमे सूजन, गुढा और फोतोमें पीड़ा, पेशावका कष्टसे होना, शुक्रकी पथरी और वीर्यंका रिसना,—माधवा-वार्यंने लिखा है, ऐसे-ऐसे अनेक रोग होते हैं। "चरक" में लिखा है, मैथुन करते समय छूटते हुए वीर्यंके रोकनेसे लिझ और फोतोमे दर्द, शरीर दूटना, अँगड़ाई आना, हृदयमे पीड़ा और पेशावका रुक-रुककर होना—ये उपद्रव होते हैं।

ऐसी हालत होनेपर मालिश, अवगाहन यानी गोर्त लगाकर जलमें नहाना, शराव पीना, मुर्गेका मास खाना, शाली चॉवल खाना, दूध पीना, निरूह वस्ति और मैथुन करनां—ये उपाय उत्तम है।

# त्रधोवायु

यानी गुदा द्वारा निकलनेवाली हवाको शर्म या लज्जावश रोकनेसे आधोवायु, मल और मूत्र ये रुक जाते हैं, पेट फूल जाता है, अनायास थकानसी मालूम होती है, पेटमे वादीसे दर्द होता है तथा और भी वायुके उपद्रव होते है।

ऐसा होनेपर स्नेह, म्वेद और वस्तिकर्म करना तथा वायुको अनुलोम करनेवाले भोजन और पान देना उत्तम उपाय है।

#### वमन

ं के चेगको रोकने यानी आती हुई क्रयको रोकनेसे खुजली, चकत्ते,

अरुचि, मुँह पर फांईं, सूजन, पीलिया, सूखी श्रोकारी श्रौर विपर्स—ये उपद्रव होते हैं। "चरक" में कोढ़ श्रधिक लिखा है।

इन रोगोके दूर करनेके लिये मोजनके बाद वमन करानी जाहिये, उसके बाद धूम-पान और लंबन कराने चाहियें तथा फस्द खोलनी चाहिये। इनके सिवा रूखे पदार्थों का सेवन, कसरत और जुलाब, ये सब भी उत्तम है।

#### छोंक

के वेगको रोकनेसे गर्दनके पीछेकी मन्या नामक नस जकड़ जाती है, सिरमें शूल चलते है, आधा मुँह टेढ़ा हो जाता है, इन्द्रियाँ दुर्बल हो जाती है और अर्द्धांद्वमें वात-रोग हो जाता है। "चरक" मे लिखा है— गर्दनका जकड़ना, मस्तक-शूल, लकवा, आधा-शीशी और इन्द्रियोंकी दुर्बलता होती है।

ऐसी हालतमे हॅसलीके ऊपरी भागमे मालिश करना, स्वेदन, धूम-पान और नस्यका प्रयोग करना, वात-नाशक क्रिया करना और भोजनके पहले और पीछे घी पीना—ये उत्तम उपाय है।

#### डकार

के वेगके रोकनेसे बादीके इतने रोग होते है—कएठ और मुखका भारीसा मालूम होना, एकदमसे नोचनेकासा दर्द होना, समभमें न -आवे ऐसी बात कहना। "चरक"मे लिखा है—हिचकी, खॉसी, अरुचि, कम्प और हृदय तथा छातीका बॅधासा मालूम होना—ये रोग होते हैं।

ऐसा होनेपर हिचकी-रोगमे जो इलाज किया जाता है, वही इसमें भी करना चाहिए। हिचकी श्रीर खासका कारण कफयुक्त वायु है श्रीर दोनोका स्थान भी श्रामाशय है। इसलिए ऐसा उपाय करना चाहिए, जिससे छेदोमे चिपटा हुश्रा कफ पिवल जाय श्रीर खास-त्रायु श्रपनी राहमे ठीक श्राने-जाने लगे। रोगीको स्वेद करा-कर चिकना भोजन देना चाहिए, जिससे कफ बढ़े। पीछे पीपल, सेधे- नोन श्रौरःशहदसे या श्रौर किसी द्वासे जो वांयुकी विरोधी न हो, वमन करा देनी चाहिए। वमन होनेसे कफ निकल जायगा, छेदोके शुद्ध होनेसे वायु स्वच्छन्दता-पूर्व्यक विचरने लगेगा, रोगीको श्राराम मालूम होगा। फिर भी यदि कुछ दोष रह जाय, तो धूम्र-पान द्वारा निकाल देना चाहिए। जौकी वत्तोको चिलममे रखकर पिलाना, मोम, राल श्रौर घी—इन तीनोंको इकट्ठा पीसकर, मल्वक सम्पुटमे रखकर, धूम्र-पान कराना श्रथवा हिचकी-नाशक नस्य सुँ घाना, इस कामके लिए उत्तम उपाय है। हम हिचकी-नाशक चन्द परीचित उपाय लिखते हैं—

- (१) नाकमे होंगकी धूनी दो।
- (२) जरासा सेंधानोन जलमे पीसकर सुँ घाश्रो।
- (३) मक्खीके गूको दूधमे पीसकर सुँघात्रो।
- (४) सोठको गुड़मे मिलाकर सुँघाश्रो।
- (४) मुलेठीको शह्दमे मिलाकर सुँघात्रो।
- (६) शहद और काला नमक मिलाकर विजारेका रस पिलाने या केवल शहद चटानेसे असाध्य हिचकी भी आराम होती है।
- (७) सोठ, पीपल और धायके फूल, इनके चूर्णको शहदमे मिला-कर चटाओ।
- (प) डराने, श्राश्चर्यजनक वात कहने, प्राणायाम करने, श्रद्भुत चात कहने श्रीर मनमे चोट लगनेवाली वात कहने श्राटिसे भी हिचकी श्राराम हो जाती है।

के वेगको रोकनेसे गर्दनके पीछेकी नस और गुलेका जकड़ जाना, मस्तकमे वादीके विकार होना, नेत्र रोग, नासा-रोग, मुख-रोग और कर्ण-रोगका जोरसे होना—ये सब उपद्रव होते है। "चरक" में लिखा है—अगोका नव जाना,—आत्तेपक वायु, सङ्कोच, शरीरके अङ्गोका सो जाना और कूपना ये उपद्रव होते है।

इससे हुए रोगोमे वातनाशक श्रौषिध देना हितकारी है।

#### भूक

के वेगको रोकनेसे तन्द्रा, शरीर दूटना, श्रक्ति, थकाई श्रौर नजर कम होना,—ये रोग होते है। "चरक" में लिखा है—देहमें दुर्बलता, कुशता, विवर्णता, श्रङ्ग दूटना श्रौर भ्रम,—ये लच्चण होते है। इसमें चिकने, गर्म श्रौर हल्के भोजन देना हितकारी है।

#### प्यास

के वेगको रोकनेसे कण्ठ और मुॅह सूखते है, कानोसे कम सुनाई देता है और हृदय में पीड़ा होती है। "चरक"मे--श्रम और श्वासका होना अधिक लिखा है।

इससे हुए रोगोमें शीतल क्रिया और तर्पण करना हितकारी है। हम चन्द उपाय लिखते है —

- (१) शहदका गएडूष धारण करा।
- (२) बड़के श्रंकुर, शहद, कूट, कमल श्रौर खील—इनको एक जगह पीसकर गोलियाँ बना लो। पीछे इन गोलियोको मुखर्म रक्खो।
- (३) अनार, बेर, लोध और विजारे नीवूको एक जगह पीसकर माथेपर लेप करो।
  - (४) गीले कपड़ेको शरीरपर लपेट लो।
  - (४) चॉवलोके जलमे शहद मिलाकर पीत्रो।
- (६) छटाॅक-भर मिश्रीको शीतल जलमे घोलकर शर्बत बना लो; पीछे उसमे ४।४ छोटी इलायची, चाॅवल-भर कपूर, २।३ लोंग, १०।१४ कालीमिर्च—इन सबको पीसकर मिला दो। शेषमे बारीक कपड़ेसे छानकर पिला दो। इसे "शर्करोदक" कहते है। यह बहुत ही उत्तम चीज है। यह वीर्य पैदा करनेवाला, पेटकी जलन नाश करनेवाला, दस्त साफ लानेवाला, स्वादमे मजेदार, बात, पित्त और .खून-विकारका

नाश करनेवाला, बेहोशी, जी मिचलाना श्रीर प्यास श्रादिको शान्त करनेमें परमोत्तम है।

(७) ख़सका इत्र सुँघाओं, खसके पंखेसे हवा करों, सरसब्ज त्रागकी सेर कराओं। इन सब उपायोसे अथवा इनमेसे दो-तीन उपायोंसे त्रेशक बहुत लाभ होगा।

**ऋाँसु**ऋों

के वेगको रोकनेसे मस्तकका भारीपन, नेत्ररोग और पीनस,— ये रोग जोरसे होते है। "चरक"मे लिखा है—जुकाम, श्रॉखोका रोग, हृदय-रोग, श्रुक्ति और भ्रम—ये रोग होते है।

इस हालतमे नीव-भर सोना, हलकीसी बढ़िया शराब पीना, चित्त प्रसन्न करनेवाली प्यारी-प्यारी बातोका कहना, मीठा-मीठा बाजा बजाना प्रभृति हितकारी है।

नींद्

के वेगको धारण करनेसे जभाई, श्रद्ध टूटना, नेत्र श्रौर मस्तकका जड़ हो जाना श्रौर तन्द्रा—ये रोग होते है।

इस हालतमे शान्तिपूर्वक सोना और किसी दूसरे शख्सका पैरके तलवे और हाथोकी हथेलियोका सुहराना हितकारी है।

#### साँस

के वेगको रोकनेसे हृदयरोग, मोह और वायुगोला,—ये रोग होते है। बाज-वाज शख्स थक जानेपर सॉस रोका करते है।

इस दशामे रोगीको आराम देना चाहिये और वात-हरणकारी यानी बादीको नाश करनेवाली क्रियाएँ करनी चाहिएँ।

### चरक भगवान्के उपदेश।

चरक भगवान् कहते है-शरीर-सम्बन्धी इन तेरह वेगोको कभी मत रोको, जिससे ऐसे भयानक रोग हो।

यदि इस लोक श्रौर परलोकमे मंगल चाहो, तो अनुचित साहसके वेगको, सनके वेगको, वाणीके वेगको, देहके वेगको, कर्मके वेगको तथा लोभ, शोक, भय, क्रोध और अभिमानके वेगके रोको। निर्ल्जताके वेगको, ईर्घ्यांके वेगको, अनुरागके वेगको और पराई सम्पत्ति देखकर कुढनेके वेगको रोको। कठोर बोलनेके वेगको, अत्यन्त ग्लानि-सूचक बातके वेगको, मिथ्या बोलनेके वेगको और अकालयुक्त वाक्यके वेगको रोको। दूसरेको कष्ट देनेके वेगको रोको, स्त्री-संगके वेगको, चोरीक वेगको और हिसा प्रभृतिके वेगको रोको, चाहे जो मनसे मत निकाल बैठो, लोभ, शोक, भय, क्रोध और घमण्डको भी मत आने दो, शर्मको मत छोड़ो, चटपट किसीपर मोहित न हो जाओ, पराई दौलत या पराया वेभव देखकर छढ़ो मन, कठोर बात मत बोलो, भूठ मत बोलो, दूसरेको जिससे कष्ट हो ऐसी बात चित्तमे भी न लाओ, रण्डीबाजीसे बचो, चोरीका ध्यान भी न करो और किसी भी प्राणीकी हत्या मत करो इत्यादि।

यदि आप शारीरिक वेगोको न रोकेंगे, मन-वच-कर्मसे निष्पाप रहेगे, तो आप "पुर्यश्लोक" हो जायँगे । आप सदा सुखी रहेगे, आपका धन-धर्म बढ़ेगा, कामकी प्राप्ति होगी और लक्सी आपकी चेरी रहेगी।

कसरत श्रच्छी है। सामर्थ्यानुसार कसरत करनेसे शरीर हलका श्रोर मजवूत होता है, काम करने श्रोर क्लेश सहनेकी सामर्थ्य होती है, तीनो दोषोकी शान्ति होती है, भूख बढ़ती है, मगर इसके भी श्रिषक करनेसेथकान, ग्लानि, चयरोग, प्यास, रक्तिपत्त, प्रतमक-श्वास, खॉसी, ज्वर श्रीर वमन—ये उपद्रव होते है।

इसीलिये बुद्धिमानको जरूरत होनेसे भी अत्यन्त कसरत, बहुत हॅसना, बहुत बोलना, बहुत रास्ता चलना, बहुत स्त्री-संसर्ग करना श्रीर बहुत जागना—इनसे बचना चाहिये।





हिन्दुस्तानमे ऐसा कोन पढ़ा-ितखा है, जिसने इस मशहूर कितावका नाम न सुना हो ? आज यह मनुष्य मात्रकी प्यारी पुस्तक भारतके राजा-महाराजा और अमीर-उमरावोसे लेकर किसानो तकमे जा पहुँची है, तभी तो इसकी तीस-तीस हज़ार प्रतियाँ विक गईं और नौ-नौ संस्करण हो गये। इस पुस्तकको हिन्दू, मुसलमान, जैन, ईसाई, बोद्ध, आर्यसमाजी, त्रह्मसमाजी, जज, वैरिस्टर,

वकील, मुख्तार, सेठ-साहूकार, मुनीम-गुमाश्त्रे, राजा-महाराजा, मन्त्री, बाल, वृद्ध श्रौर युवक विलोजानसे पसन्द करते है। इसने हजारो विगड़ती हुई गृहस्थियाँ वचाई । हजारो-लाखोको कुराहसे सुराहपर लगाया श्रौर श्रनेकोकी जीवन-रत्ता की, इसीसे इसकांरे' इतना श्राटर है। श्रगर श्राप जीवनका वेड़ी सुखसे पार करना चाहते है, शरीरको सदा सुखी श्रोर तन्दुरुस्त रखना चाहते है, श्रनेको रोगोका इलाज खुद ही करके श्रपना धन-धर्म बचाना चाहते है, अपने मित्र, पड़ोसियोंको मुजर्रव श्रौर श्राजमूटा चुटकले बता-वताकर उनकी जिन्टगी सुखी करना चाहते है, काम-शास्त्र श्रौर कोकशास्त्रकी जरूरी वार्ते जानना चाहते है, शरीरको पुष्ट करके स्त्रियोको वशमे करना और उत्तम वलवान् सन्तान पैटा करना चाहते हैं, तो इसकी एक प्रति जरूर खरीदिये। इसे पास रखकर, अनेक वैद्य सैकड़ो रूपये माहवारी पैदा कर रहे है। क्योंकि इस एक पुस्तकमे प्राय सभी रोगोकी आजमूदा ववाएँ लिखी है। गृहस्थ लोग इसे पास रखकर सैकडो रूपये साल वचाते है, क्योंकि उन्हे डाक्टर-वैद्योको कभी किसी भारी रोगमे ही बुलाना पडता है। अनेक लोग इसमेकी दवाएँ बना-त्रनाकर कम्पनियाँ खोल वैठे है और हजारो रुपये पैटा कर रहे है। कागज मलाईके समान चिकना और छपाई मनमोहिनी, तिसपर भी ४४८ सफोकी अजिल्द पुस्तकका दाम ३) श्रीर सजिल्टका ३॥)

## <u>WWWWWWWWWWWWWWW</u>

## हिन्दी-संसारमें ऋपूर्व ऋौर पहला अन्थ।

# विना गुरुके वैद्यक सिखानेवाला



### \* TITE THE SE

जो संस्कृत ज़रा भी नहीं जानते, वे भी इस प्रनथको विना गुरुके पढ़कर पूरे वैद्य बन सकते हैं। जिन्हें शक हो, वे केवल चौथा भाग मँगाकर श्रपने दिलका बहम मिटा लें।

| पहला भाग सजिल्द | રાા)                                                                                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| दूसरा,          | 4III)                                                                                  |
| तीुसरा " "      | A)                                                                                     |
| चीथा " "        | ¥)                                                                                     |
| **              | A111)                                                                                  |
|                 | ~ 8)                                                                                   |
| 'सातवा ,,       | ११।)                                                                                   |
| জ               | हिं ८०॥)                                                                               |
|                 | दूसरा ,, ,,<br>तीसरा ,, ,,<br>चीथा ,, ,,<br>पाँचवाँ ,, ,,<br>छठा ,, ,,<br>सातवाँ ,, ,, |

नोट-जो सज्जन सातों भाग एक साथ मैंगायेंगे श्रीर १०) रु॰ पहते भेज देंगे, उन्हें यह प्रनथ ४०॥) की जगह २४%) में मिलेगा। दाकख़र्च या रेल भाइ। जिस्से ख़रीदारान।

### स्वास्थ्यरक्षा

( ग्यारहवाँ सस्करण )

स्वास्थ्यरत्ताका परिवर्द्धित ग्यारहवाँ संस्करण तैयार है। इसमें हरबार कुछ न कुछ वृद्धि की गई है, उसी तरह इस बार भी किया, गया है। पर कीमत नहीं बढ़ाई गई है। अजिल्दके ३) श्रीर सजिल्दके ३॥) जो पहले थे वही अब हैं। ज़रीदार शीव्रता करें, क्योंकि यह संस्करण हाथों-हाथ विक जायगा।

> सावधान !!! ख़रीदते समय इसके लेखक

बाबू हरिदास वैद्य

का नाम पुस्तकपर ज़रूर देखलें, श्रन्यथा घोखा होगा।

पता—हरिदास एण्ड कम्पनी, गंगा-भवन—मधुरा सिटी।

 $^{\prime}$   $^{\prime}$